# बुद्ध-वाणी

श्री वियोगी हरि

१६४६ सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली प्रकाशक, सिर्तिराडं उपाध्याय, मंत्री सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

> तीसरी बार ः १६४६ मूल्य एक रूपया

> > मुद्रक वियोगी हरि उद्योगशाला प्रेस, किंग्सव, दिसी

# नवीन संस्करण पर दो शब्द

'बुद्ध वाणी' का यह दूसरा सस्करण प्रकाशित हो रहा है। बौद्ध साहित्यकी स्त्रोर इधर हिन्दी जगत्की खासी स्त्रभिक्चि बढ़ी है, इसमें सदेह नहीं। श्री राहुल साक्तत्यायन द्वारा कई श्रनुवादित ग्रंथ स्त्रवप्र काशित हो चुके हैं। भदन्त श्री स्त्रानंद कौसल्यायनने भी सुप्रसिद्ध जातको स्त्रौर महावशके सुन्टर प्रामाणिक स्त्रनुवाद करके हिदी-साहित्यकी बड़ी सेवा की है।

मित्रवर भदत श्री स्नानंद कौमल्यायनने मनोयोगपूर्वक ''बुद्ध-वाणी'' का स्नवलोकन किया स्नौर स्ननेक महत्त्वपूर्ण सशोधन सुभाये, जिसके लिए मै उनका कृतज्ञ हूँ।

हरिजन-निवास, दिल्ली ) दिसम्बर, १९४४

वियोगी हरि

# ग्रन्थ संकेत-निर्देश

| म. नि.           | -              | मज्मिम निकाय (राहुल सांकृत्यायन)       |  |  |
|------------------|----------------|----------------------------------------|--|--|
| दी. नि.          | ===            | दीघ निकाय                              |  |  |
| श्रं. नि.        | =              | श्रंगुत्तर निकाय                       |  |  |
| सं. नि.          |                | संयुत्त निकाय                          |  |  |
| ध. प.            |                | धम्मपद                                 |  |  |
| सु. नि.          | trach<br>stark | सुत्त निपात ( धर्मानंद कौसांबी—गुजराती |  |  |
|                  |                | संस्कर्स )                             |  |  |
| बु. च.           |                | बुद्धचर्या (राहुल सांक्रत्यायन )       |  |  |
| बु. ली.          | =              | बुद्धलीला (धर्मानंद कौसांबी—गुजराती    |  |  |
|                  |                | संस्करण )                              |  |  |
| बु. <i>दे, ं</i> | ==             | बुद्धदेव ( जगन्मोह्न वर्मा )           |  |  |

# विषय-निर्देश

| बुद्ध-शासन           | १      | शोक किसकेलिए ?       | 33   |
|----------------------|--------|----------------------|------|
| महामंगल              | ٠<br>٦ | विषयोका मीठा विष     | રૂપ્ |
| श्रार्थंसत्य-चतुष्टय | 3      | वैराग्य              | ३८   |
| श्रष्टागिक मार्ग     | પ્     | वाद-विवाद            | 80   |
| जागृतिके चार साधन    | હ      | गृहस्थके कत्तं व्य   | 88   |
| सप्त धर्मरत्न        | ११     | चार संवास            | 38   |
| ब्रह्म-विहार         | १३     | मित्र श्रौर श्रमित्र | પૂરુ |
| सत्य                 | १४     | जाति नैसर्गिक कैसी ? | પ્રર |
| त्र्रहिंसा           | १६     | ब्राह्मण किसे कहें ? | યુદ્ |
| श्रमृतकी खेती        | १८     | चाडाल कौन ?          | પ્રદ |
| मैत्री भावना         | १८     | भिन्नु               | ६०   |
| <b>श्रको</b> ध       | 38     | सम्यक् परिवाजक       | ६२   |
| तृष्णा               | २२     | प्रश्नोत्तरी         | ६३   |
| <b>श्र</b> तःशुद्धि  | २४     | श्रितिम उपदेश        | હપૂ  |
| चित्त                | २७     | स्किक्ण              | ૭૬   |
| श्रनित्यता           | ३०     |                      |      |

### प्रस्तावना

श्राचार्य काका कालेलकरने एक जगह लिखा है कि "बुद्ध भगवान् की शिद्धा आजके युगके लिए विशेष रीतिसे अनुकृल है, विशेष रीतिसे पोषक है।" संसारमें आज हर चीजका बड़ी बारीकीसे विश्लेषण हो रहा है। विश्लेषण्की कसौटीपर जो चीज खरी नहीं उतरती, उसे श्रपनाने क्या छुने तक में दुनिया श्रव श्रानाकानी करने लगी है। मानवताके मूलमे श्रोत-प्रोत धर्म फिर इस व्यापक छानबीनसे, इस बौद्धिक क्रातिसे श्रछुत कैसे रह सकता था १ संसारके छोटे-बडे धर्म-मजहबोका भी इधर कुछ वर्षासे स्वतत्र दृष्टि विश्लेषणात्मक श्रध्ययन होने लगा है। श्रीर इसीसे काका कालेल-करने वर्तमान शताब्दीको 'धर्म-मंथन-काल' कहा है। स्राज इस धर्म-मंथन-कालमें इलहामका 'त्रार्डिनेस' मानने को मनुष्यकी त्रात्मा तैयार नहीं, यद्यपि कभी-कभी ऋष-ऋश्रद्धावश ऋावेशमें वह ऋविवेकका भी प्रदर्शन कर बैठती है। शुद्ध बौद्धिक कसौटीपर कसते समय यह देखा जाता है कि वह धर्म समभाव श्रीर समन्वयका कहाँतक समर्थक है, वैषम्य श्रीर द्रोपकी श्रामको यह उत्तेजन तो नहीं दे रहा है, श्रीर सर्वसाधारणका 'कल्याए' उसके द्वारा कहातक संपादित होता है। किन्तु इस धर्मतुलाको मै एकदम नई कसौदी कहने के पत्तमें नहीं हूं। धर्मकी यह तराजू उतनी ही प्राचीन है, जितनी प्राचीन हमारी प्रज्ञा है। कई सदियोंतक हमारे ऋधर्म-मूलक दुराग्रह ने इस अनमोल चीजको स्रोभल जरूर कर रखा था श्रौर कुछ श्रंशोमें स्राज भी कर रग्वा है, पर जगत्के कातदर्शी संतो स्रीर महा-पुरुषांने ऋपना शोधन-कार्य तो सदा जारी ही रखा । समय-समयपर उन्होने मनुष्यकी बुद्धिपर पड़ा हुन्ना वह विभेदक पदी उठाया त्रौर उससे कहा कि "देख, धर्मका सचा सनातन रूप यह है, एष धर्मः सनातनः।" भगनान् बुद्धने तो ऋत्यंत सम्ट शब्दोमें कह दिया था कि 'ऋास्रो, श्रौर अपनी 'प्रज्ञा की आंखसे' धर्मको देखो-एहि पश्यक धर्म ।" यही

कारण है कि बुद्ध भगवान्की शिक्ता त्राजके युगके लिए विशेष गैतिसे अनुकूल है और विशेष रीतिसे पोषक है।

जहा श्रन्य धमोंने पात्रमें रखी जानेवाली 'वस्तु' के विवेचनमें श्रपने दार्शनिक ज्ञानकी सारी पूंजी खर्च कर डाली है, वहा बौद्धधर्म में पात्रकी सम्यक् शुद्धिपर ही सबसे श्रधिक जोर दिया गया है श्रौर यही इस मानव-धर्मकी सबसे बड़ी विशेषता है। श्रौर इसीसे श्रास्तिक श्रौर नास्तिक दोनों ही इस कल्याणमूलक धर्ममें समान समाधान पाते हैं। कोई विवाद नहीं, कोई कलह नहीं। श्रष्टागिकमार्गी या श्रंतःबुद्धिका साधक द्वेषमूलक वाद-विवादसे श्रलग ही रहेगा। मैत्री, मुदिता, उपेचा श्रौर करुणाके शीतल जलमें जिस मनुष्यने श्रपना रोम-रोम मिगो लिया है, वह विवाद, द्वेष, परिग्रह श्रौर कलह की कमी कल्पना भी नहीं कर सकता। वह किसके साथ तो राग करे श्रौर किसके साथ द्वेष १

यह सही है कि रूढ़िप्रिय मनुष्यकी श्रंतिडियांके घातक फीडे में बुद्ध भगवान्ने नश्तर लगाया था श्रीर उससे वह एकबार कृद्ध हो चीख उठा था। पर वहा भी भगवान्की श्रसीम करुणाको शल्याबद्ध मनुष्यके श्रतर की पीडा हरनी थी, उसका सारा सडा मवाद निकालना था, उसका हृद्य-घढ शुद्ध करना था। रोगीके प्रलाप श्रीर श्रिमशापसे भगवान् डर जाते, तो उसे 'ब्रह्म-विहार' का श्रानंदलाभ कैसे होता १ पीछे, जब श्रॉखे खुलीं, तो श्रपने महाकारुणिक चिकित्सकको उसने जगत् का उद्धारक ही नहीं, ईश्वरका श्रवतार तक माना श्रीर उसकी श्रद्धावनत श्रंतरात्मा से बरवस ये शब्द निकल पड़े—

बुद्धं शरणं गच्छामि; धर्म शरणं गच्छामि; संघं शरणं गच्छामि। समयके फेरसे बौद्धधर्म आज अपनी जन्मभूमि भारतमे प्रत्यत्त नहीं दिखाई देता, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसका सर्वथा लोप हो गया है। हमारे राष्ट्रपर, हमारे जीवनपर आज भी उस महान् मानवधर्मकी अमिट छाप लगी हुई है। भले ही हम अपनेको प्रत्यत्तमे बौद्ध नकहें, पर बौद्धधर्मका प्रेरणाप्रद प्रभाव हम भारतवासियोक जीवनमे परोत्ततः कुछ-न-कुछ काम तो कर ही रहा है। प्रयागमें आज तीसरी नदीका प्रत्यत्त्व दर्शन कहा होता है, पर त्रिवेणी के एक एक कणका महत्त्वऔर अस्तित्व उस लुप्तधारा सरस्वतीकी ही बदौलत बना हुआ है।

पर इस तरह ब्रात्म-सतोष कर लेने से काम नहीं चलेगा । भगवान् बुद्धका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋगा है। बौद्ध-वाङ्मयके प्रति हमारी यह उदासीनता सचमुच अन्यय है। हमारी राष्ट्रभाषाका बौद्ध साहित्य-के प्रकाशनमें तीसरा नंबर स्राता है। वह हमारे लिए भारी लज्जा स्रीर दुः कका विषय नहीं तो क्या है ? वंगभाषाका बौद्ध साहित्यके प्रकाशन में प्रथम स्थान है। उसके बाद स्यात् मराठीका नंबर है। मराठीमे त्राचार्य धर्मानंद कौसाँबीने बडी योग्यना श्रौर विद्वत्तापूर्वक श्रनेक पाली प्र थोंका श्रत्यंत सुन्दर श्रनुवाद किया है। कौसाबीजीके कुछ बौद्ध प्र थोंका गुजराती भाषातर भी प्रकाशित हो चुका है। हिंदीमें तो दो तीन साल पहले, सिवा चार-पाच बुद्ध-जीवनियों ग्रौर धम्मपदके तीन-चार श्रनुवादोके, कुछ था हो नहीं। इधर बेशक इस दिशामे हिंदीने ऋच्छी प्रगति की है। महापंडित त्रिपिटकाचार्ये श्री राहुल साकृत्यायनने समस्त 'त्रिपिटक' ( सुत्तिपटक, विनयपिटक ग्रीर ग्रामिधम्मपिटक) का हिंदी-ग्रनुवाद करने का निश्चय किया है। 'मिल्सिम निकाय' -का अनुवाद तो प्रकाशित भी हो गया है। श्री साकृत्यायनजी द्वारा संपादित स्माचार्य वसुबंधरचित 'स्रिभिधर्मकोश' भी प्रकाशित हो चुका है। यदि बढ़ी क्रम जारी रहा तो श्री साकृत्यायनजीके कथनानुसार मूल बौद्ध-साहित्यके अनुवादमें हिंदीका

स्थान भारतीय भाषात्र्यांमे ही प्रथम नहीं हो जायगा, बल्कि हमारी मातृभाषा यूरोपीय भाषात्र्यांसे टक्कर लेने लगेगी।

श्रव दो शब्द प्रस्तुत पुस्तकपर । धम्मपदका मै एक जमाने से भक्त हूँ । इधर श्री धमानंद कौसावी श्रीर श्री राहुल साकृत्यायनके श्रमुवादिन ग्रन्थ देखकर तो मै 'कुसलस्स उपसंपदा'—वाले बुद्ध-शासन पर मुग्ध हो गया हूँ । 'सुर्त्तानपात' दो बार पूरा पढा, तो भी तृष्ति नही हुई । पुस्तक पढ़ने समय श्रपने श्रत्यंत प्रिय स्थलोपर निशान लगाने की मेरी पुरानी श्रादत है । पढते-पढ़ते मुभे स्भा कि भगवान् बुद्धकी स्वित्योका लगे हाथो एक छाटा-सा विषयवार सग्रह क्यों न कर डाला जाय ! मित्रों में चर्चा की तो उन्होंने मुभे प्रोत्साहन दिया । उसी इच्छा श्रीर प्रोस्साहन का परिणाम यह 'बुद्ध-वाणी' नामक स्वित्त संग्रह है ।

त्रारंभमें त्रार्थसत्य-चतुण्टय, त्राष्टागिक मार्ग, स्मृत्युपस्थान त्रादि बौद्धधर्मके मूल विषय कदाचित् पाठकोको ऊपरसे कुछ नीरस-से लगे, पर थोड़ा मनोयोगपूर्वक पढ़ेंगे, तो इन दार्शनिक स्र्वित्योमें उन्हें त्रात्म-तृष्ति कर त्रानंद-रस मिले विना न रहेगा । त्रात में 'स्वित्तकण' एक खड़ दिया है, जिसमे विविध विषयोकी सक्तियोका संग्रह किया गया है। पाठकोसे मेरा त्राग्रह है कि स्वित-कण्को वे त्रावश्य त्राद्योपात पढ़े।

कौन स्कित किस प्रथिस ली गई है इसका निर्देश मैने प्रत्येक स्कित-संग्रह-विभागके श्रंतमें कर दिया है। पुस्तक के श्रतमें बौद्ध साहित्यमे प्रयुक्त खास-खास पारिभाषिक शब्दोंका एक सिद्धानत कोश भी दे दिया है।

'बुद्ध-वाणी' ने लोगोंके हृदयमें यदि बौद्ध-वाङ्मयके निर्मल सरोवर-में अवगाहन करने की थोड़ी भी लालसा जगाई, तो मै अपना यह तुच्छ प्रयास सफल समभू गा।

दिल्ली **"** श्रावस्म, सं० १९६२

# बुद्ध-वाग्गी

### : 8:

### बुद्ध-शासन

१. सारे पापोंका न करना, 'कुशल धर्मों ', ऋथीत् पुर्योंका संचय करना ऋौर ऋपना चित्त परिशुद्ध रखना—यही बुद्धोंकी शिचा हैं। क्ष

- २. बुद्धोंकी यह शिचा है --
  - (१) निदा न करना;
  - (२) हिसा न करना;
  - (३) स्राचार नियम द्वारा स्रपनेको संयत रखना;
  - (४) मित भोजन करना;
  - (५) एकान्तमें वास करना;
  - (६) चित्तको योगमें लगाना ।
- सब्ब पापस्स श्रकरणं कुसलस्स उपसंपदा । सचित्तपिरयोदपनं, एतं बुद्धान सासनम् ॥
- २. श्रनूपवादो श्रनूपघातो, पातिमोक्खे व संवरो; मत्तञ्जूता च भत्तस्मिं पतञ्च सयनासनं। श्रिधिचत्ते च श्रायोगो एतं बुद्धानसासनं।
- १--२.ध. ५. (बुद्धवग्गो)

### महामंगल

- मूखोंके सहवाससे दूर रहना, सत्यंडितोका सत्यंग करना श्रौर पूज्य जनोको पूजना ही उत्तम मंगल है ।
- २. श्रनुकूल प्रदेशका वास, पूर्वजन्मके पुण्य श्रौर सन्मार्गमे मनकी दृढता—यही उत्तम मंगल है ।
- ३. विद्या श्रीर कलाका संपादन, सद्व्यवहारका श्रम्यास तथा सुमावण-यही उत्तम मगल है।
- , ४. माता-पिताकी सेवा, स्त्री-पुत्रादिकी संभाल त्र्यौर व्यवस्थित रीति-से किये हुए कर्म- यही उत्तम मंगल है।
- अगदर, नम्रता, सतुष्टि, कृतज्ञता श्रौर समय-समयपर सद्धर्म-का सुनना—यही उत्तम मंगल है।
- ६. ज्ञमा, मधुर भाषण, संतोंका सत्सग स्रोर समग-समयपर धर्म-चर्चा यही उत्तम मगल है।
- तप, ब्रह्मचर्य, त्र्यार्यसत्योका श्रान तथा निर्वाणपदका साला-त्कार—यही उत्तम मंगल है।

<sup>\*</sup>दु:ख, दु:ख-समुदाय, दु:ख-निरोधका मार्ग इन चार सत्यों को भगवान् बुद्धने 'श्रार्थसत्य-चतुष्टय' कहा है। १---- सु. नि. (महामंगल सुत्त)

# ऋार्यसत्य-चतुष्टय

- १. पहला श्रार्यसत्य दुःख है। जन्म दुःख है, जरा दुःख है, व्याधि दुःख है, मृत्यु दुःख है, श्राप्रयका मिलना दुःख है, प्रियका निञ्चडना दुःख है, इच्छित वस्तुका न मिलना दुःख है। सच्चेपमें, रूप, वेदना, संज्ञा, सस्कार श्रोर विज्ञान यह पंचोपादान स्कध (समुदय) ही दुःख है।
- २. दु:ख समुदाय नामका दूसरा श्रार्यसत्य, यह तृष्णा है जो पुनर्भ-वादि दुःखका मूल कारण है। यह तृष्णा रागके साथ उत्पन्न हुई है। सासारिक उपभोगों की तृष्णा, स्वर्गलों कमें जानेकी तृष्णा श्रौर श्रात्महत्या करके ससारसे लुप्त हो जानेकी तृष्णा इन तीन तृष्णाश्रों से मनुष्य श्रनेक तरह का पापाचरण करता है श्रौर दुःख भोगता है।
- ३. तीसरा त्रार्यसत्य दुःखनिरोध है। यह प्रतिसर्गमुक्त त्रौर त्रमालय है। तृष्णाका निरोध करनेसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है, देहदंड या कामोपभोगसे मोत्त्रलाभ होने का नही।
- ४. चौथा आर्यसत्य दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा है। इसी आर्य-सत्यको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। वे अष्टाग ये हैं —
  - (१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वचन,
  - (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् त्राजीव, (६) सम्यक् व्यायाम,
  - (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक समाधि । दुःखका निरोध इसी मागेपर चलनेसे होता है।
- ४. दु:ख नामक पहला ऋार्यसत्य पूर्व समयमें कभी नही सुना गया था। यह दुःख नामक ऋार्यसत्य परिज्ञेय है।
- ६. दुः खसमुदाय नामका दूसरा श्रार्यसत्य पूर्व समयमें कभी नहीं सुना गया था। यह दुः खसमुद्य नामका श्रायंसत्य त्याज्य है।
- ७. दुःखिनरोधं नामका तीसरा त्रार्यसत्य पूर्व समयमें कभी नहीं सुना गया था। यह दुःखिनरोध नामका त्रार्थसत्य साचात्करणीय कर्तव्य है।

- प्र. दु:ख-निरोधगामिनी प्रतिपदा नामका चौथा श्रार्यसत्य पूर्व समयमें नहीं सुना गया था। यह दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा नामक श्रार्यसत्य भावना करने योग्य है।
- इस 'श्रार्यसत्य चतुष्टय' से मेरे श्रंतरमे चत्तु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या श्रीर श्रालोक की उत्पत्ति हुई ।
- १० जबसे मुफ्ते इन चारो श्रार्यसत्योका यथार्थ सुविशुद्ध ज्ञानदर्शन हुन्ना, मैने देवलोकमें, मारलोकमें, श्रवणजगत् श्रौर ब्राह्मणीयप्रजामे, देवों श्रौर मनुष्योंमें यह प्रकट किया कि मुफ्ते श्रनुत्तर सम्यक् संबोधि प्राप्त हुई श्रौर मै श्रामसंबुद्ध हुन्ना, मेरा चित्त निर्विकार श्रौर विमुक्त हो गया श्रौर यह श्रव मेरा श्रंतिम जन्म है।
- ११. परिवाजकको इन दो अंतों (अतिसीमा) का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अत कौन हैं १ पहला अंत है काम-वासनाओं नाम-सुखके लिए लिप्त होना। यह अंत अत्यन्त हीन, ग्राम्य, निकृष्ट जनोंके योग्य, अनार्य्य और अनर्थकारी है। दूसरा अंत है शरीरको दंड देकर दुःख उठाना। यह भी अनार्यसेवित और अनर्थयुक्त है। इन दोनों अतोको त्यागकर मध्यमा प्रतिपदा का मार्ग (अष्टांगिक मार्ग) ग्रहण करना चाहिए। यह मध्यमा प्रतिपदा चतुदायिनी और ज्ञानप्रदायिनी है। इससे उपशम, अभिज्ञान, सबोधन और निर्वाण प्राप्त होता है।

परमज्ञान, मोच्चज्ञानस्थिमचक्रप्रवर्तन सूत्र)

# अष्टांगिक मार्ग

- सम्यक् द्दिः, सम्यक् सकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मात, सम्यक् त्राजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति त्रौर सम्यक् समाधि—ये त्रार्थं त्रष्टागिक मार्ग हैं।
- २. सम्यक् दृष्टि, दुःखका ज्ञान, दुःखोदयका ज्ञान, दुःख-निरोध-का ज्ञान श्रीर दुःख-निरोधकी श्रोर ले जाने वाले मार्गका ज्ञान, इस श्रार्थ-सत्य-चतुष्टयके सम्यक् ज्ञानको सम्यक दृष्टि कहते हैं।

३ सम्यक् संकल्प, निष्कर्मता-संबन्धी, श्रथात् श्रनासिक्त-संबंधी संकल्प, श्रिहिंसा-संबंधी संकल्प श्रौर श्रद्रोहसंबधी संकल्पको सम्यक् संकल्प कहते हैं।

४. सम्यक् वचन, श्रसत्य वचन छोडना, पिशुन वचन श्रर्थात् चुगलखोरी छोड़ना, कठोर वचन छोडना श्रौर बकवाद छोड़ना सम्यक्

वचन है।

४. सम्यक् कर्मांत, प्राणिहिसासे विरत होना, बिना दी हुई वस्तु न लेना श्रीर कामोपभोगके मिथ्याचार (दुराचार) से विरत होना ही सम्यक् कर्मात है।

६ सम्यक् श्राजीव, श्राजीविकाके मिथ्या साधनोको छोड़कर श्रन्छी सन्ची श्राजीविकासे जीवन व्यतीत करना सम्यक् श्राजीव है।

- ७. सम्यक् व्यायाम, 'श्रक्कशल' धर्म, श्रधीत् पाप उत्पन्न न होने देने के लिए निश्चय करना, परिश्रम करना, उद्योग करना, चित्तको पकडना श्रीर रोकना तथा कुशल धर्म, श्रधीत् सत्कर्मकी उत्पत्ति, स्थिति, विपुलता श्रीर परिपूर्णताके लिए निश्चय, उद्योग श्रादि करना ही सम्यक व्यायाम है।
- द्र सम्यक् स्मृति, अशुचि, जरा, मृत्यु आदि दैहिक धर्माका अनुभव करना तथा उद्योगशील अनुभवज्ञानयुक्त हो लोभ और मानसिक संतापको छोडकर जगत्में विचरना ही सम्यक् स्मृति है।

- सम्यक् समाधि, कुराल धर्मों ऋथात् सन्मनोवृत्तियोमें समाधान
   रखना ही सम्यक् समाधि है।
- १०. इस सम्यक् समाधिकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रौर चतुर्थे ध्यान-रूपी चार सीढ़ियाँ हैं।

पहले ध्यानमे वितर्क, विचार, प्रीति (प्रमोद) सुख श्रौर एकाग्रता होते है।

दूसरे ध्यानमं वितर्क श्रौर विचारका लोग हो जाता है; प्रीति, सुख श्रौर एकाग्रता ये तीन मनोवृत्तियाँ ही रहती हैं।

तीसरे ध्यानमें प्रीतिका लय हो जाता है; केवल मुख श्रीर एकाग्रता ही रहती है।

चौथे ध्यानमे सुख भी लुप्त हो जाता है; उपेचा श्रौर एकामता ही रहती है।

११. अमृतकी अोर ले जानेवाले मार्गो मे अध्यागिक मार्गे परम मंगलमय मार्ग है।

१२. दुःख आर्यसत्य, दुःख-समुदय आर्यसत्य, दुःखनिरोध आर्यसत्य श्रीर दुःखनिरोधगामीमार्ग आर्यसत्य, इन चार आर्थसत्योका ज्ञान न होने से युगानुयुगोतक हम सब लोग संस्तृतिके पाशमें बंधे पडे थे। किन्तु अब इन आर्यसत्योका बोध होनेसे हमने दुःखकी जड़ खोद निकाली है और हमारा पुनर्जन्मसे छुटकारा हो गया है।

१ — १०, दी. नि. (महासतिपट्टान सुत्त) ११. म. नि. (मागदिय सुत्तन्त) ११. दी. नि. (महापरिनिव्वाण सुत्त)

# जागृतिके चार साधन

(चार समृत्युपस्थान)

१. शुद्ध होने के लिए, शोक और दुःखसे तरने के लिए, दौर्मनस्य (मान्सिक दुःख) का नाश करने के लिए, सन्मार्ग प्राप्त करने के लिए और निर्वाणपदका साचात् करने के लिए चार स्मृति-उपस्थानोंका मार्ग ही एकमात्र सच्ना मार्ग है।

- २. चार समृति-उपस्थान ये हैं -
  - (१) अपनी देहका यथार्थ रीतिसे अवलोकन करना;
  - (२) वेदनाका \* यथार्थ रीतिसे अवलोकन करना;
  - (३) चित्तका यथार्थ रीतिसे श्रवलोकन करना;
  - (४) मनोचुत्तियोका यथार्थ रीतिसे स्त्रवलोकन करना।

ये चार स्मृति-उपस्थान ऋर्थात् जागृतिके श्रेष्ठ साधन हैं।

३. श्ररएयमें वृद्धके नीचे श्रथवा एकातमे पालथी मास्कर गर्दनसे कमरतक शरीर सीधा रखकर भिद्धु जागरूक रहकर श्वास खींचता है श्रीर प्रश्वास बाहर निकलता है, उसका श्राश्वास श्रीर प्रश्वास दीर्घ है या हस्व, इसकी उसे पूर्ण स्मृति होती है, जाग्रतिपूर्वक वह श्रपने प्रत्येक श्राश्वास-प्रश्वासका श्रभ्यास करता है।

जिस प्रकार वह आश्वास और प्रश्वासको सम्यक् रीतिसे जानता है, उसी प्रकार वह अपनी देहका यथार्थरीतिसे अवलोकन करता है।

४. चलते समय वह यह स्मरण रखता है कि 'मै चल रहा हूं'; खड़ा होता है तो 'मै खड़ा होता हूं' यह स्मरण रखता है; जब बैठा होता

<sup>\*</sup> इंद्रिय और विषयके एकसाथ मिलने के बाद जो दुःख-सुख श्रादि श्रनुभव होता है।

है तव यह स्मरण रखता है कि 'मै बैठा हू' लेटा होता है तो 'मै लेटा हू' यह स्मरण रखता है। उसे देहकी समस्त क्रियात्र्योका ज्ञान होता है।

इस तरह वह अपनी देहका यथार्थ रीतिसे अवलोकन करता है।

४. वह अपनी देहका नखसे शिखातक अवलोकन करता है। केश, रोम, नख. दांत, त्वचा, मास, स्नायु, अस्थि, मज्जा, मूत्राशय, कलेजा, यकृत, तिल्ली, फेफडे, आत, अतिङ्या, विष्ठा, पित्त, कफ, पीब, रक्त, पसीना, मेद, ऑसू, चरबी, थूक, लार और मूत्र ऐसी-ऐसी अपवित्र चीज़े इस देहमे भरी हुई हैं!

कायानुपश्यी योगी अपनी देहमें भरे हुए इन तमाम अपिवन्न पदार्थों-का उसी प्रकार एक-एक करके अवलोकन करता है जिस प्रकार कि हम विविध अनाजोंकी पोटलीको खोलकर देख सकते हैं, कि इसमें यह चावल है, यहमूंग है, यह उड़द है, यह तिल है और यह धान है।

६. वह कायानुपर्यी भिन्नु मरघटमें जाकर स्रनेक तरहके मुदोंको देखता है। कोई मुदा सजकर मोटा हो गया है, किसी मुदेंको कीस्रो, कुत्तों स्रौर सियारोंने खाकर स्रौर नोच-नाचकर छिन्न-भिन्न कर डाला है, तो-किसीकी केवल शाख-सी सफेद हिंदुया ही पड़ी हुई हैं। ऐसे भयावने मुदों-की तरफ देखकर वह यह विचार करता है कि भरी देहकी भी एक दिन यही गिन्न होनी है। यह हो नहीं सकता कि मेरी देह इस नश्चर स्थितिसे मुक्त हो जाय।

वह यह स्मरण रखता है कि यह देह जब पैदा हुई है तब एक-न-एक दिन तो इसका नाश होगा ही । देह नाशवान है, इसका उसे हमेशा स्मरण रहता है।

वह अनासक हो जाता है। दुनियामें किसी भी वस्तुकी उसे आसिक नहीं रहती।

इस प्रकार वह स्रापनी देहका यथार्थ रीतिसे स्राचलोकन करता है।

७. कोई भित्तु अपनी वेदनात्रांका यथार्थ रीतिसे अवलोकन करता है। जब वह सुखकारी वेदनाका अनुभव करता है, तो वह समभता है कि मै सुखद वेदनाका अनुभव कर रहा हूँ।

श्रीर जब दुःखकारी वेदनाका श्रनुभव करता है, तब वह समभता है कि मै दुःखद वेदनाका श्रनुभव कर रहा हूँ।

जब वह सुख-दुःख-रहित वेदनाका श्रनुभव करता है, तब वह सम-भता है कि मै सुख-दुःख-रहित वेदना का श्रनुभव कर रहा हूँ।

उसे इस बातका स्मरण रहता है कि वह इस वेदनाका लोभसे अनुभव कर रहा है या अलोभ से ।

इस प्रकार वह त्रातिरिक श्रीर बाह्य वेदनाका यथार्थ रीतिसे श्रवलो कन करता है। वह देखता है कि वेदना जब पैदा हुई है तब नाश उसका श्रवश्य होगा।

उसे यह स्मरण रहता है कि उसके शरीरमें वेदना है।

स्मृति श्रौर ज्ञान प्राप्त करनेके लिए वह वेदनानुपश्यी योगी श्रनासक्त हो जाता है। इस लोककी किसी भी वस्तुमें वह श्रासिक्त नहीं रखता।

् कोई भिन्नु अपने चित्तका यथार्थरीतिसे अवलोकन करता है। मेरा चित्त सकाम है या निष्काम, सद्धेष है या विगतद्धेष, समोह है या वीतमोह, संचित्त हैया विचित्त, समाहित (एकाग्र)है या असमाहित, विमुक्त है या अविमुक्त, आदि सभी अवस्थाओं को वह जानता है। इस प्रकार वह अपने और पराये चित्तका अवलोकन करता है।

वह जानता है कि चित्तका स्वभाव चंचल है।

इस प्रकार वह चित्तानुपश्यी मिन्नु चित्तका यथार्थरीतिसे श्रवलोकन करता है।

ध्न कोई मिन्नु अपनी मनोवृत्तियोंका यथार्थरीतिसे अवलोकन करता है। वह इस बातकी ठीक-ठीक शोध करता है कि उसके अंतःकरणमें काम- विकार, द्वेपवृद्धि, त्र्यालस्य, ग्रस्वस्थता ग्रौर सशय, ये ज्ञानके पाँच त्र्यावरण हैं या नहीं।

इन श्रावरणोंकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनके उत्पन्न होने पर इनका विनाश किस तरह होता है श्रोर इनके फिरसे उत्पन्न न होनेका क्या उपाय है, इस सबको वह जानता है।

इस प्रकार इन पाँच मनोवृत्तियोका वह यथार्थरीतिसे अवलोकन करता है।

१० फिर वह पॉच स्कधोका यथार्थरीतिसे अवलोकन करता है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन पॉच स्कधोका उदय और अस्त कैसे होता है यह वह जानता है।

इस प्रकार वह धर्मानुपश्यी भित्तु स्राभ्यंतर स्रौर वाह्य स्कंधोका यथार्थरीतिसे स्रवलोकन करता है।

- ११. फिर वह चत्तु, रूप इत्यादि श्राध्यात्मिक श्रीर वाह्य श्रायतनाका यथार्थरीतिसे अवलोकन करता है। चत्तु श्रीर रूप, कर्ण श्रीर शब्द, नासा श्रीर गध, त्वचा श्रीर स्पर्श, मन श्रीर मनोवृत्ति इनके संयोगसे कौन-कौन-से सयोजन पैदा होते हैं, श्रीर उनके उत्पन्न होने पर उन संयोजनोका नाश कैसे होता है, श्रीर संयोजन फिर उत्पन्न न हो इसका क्या उपाय है इस सबको वह जानता है।
- १२. फिर वह सात बोध्यंगो का यथार्थरीतिसे अवलोकन करता है। स्मृति, धर्मप्रविचय (धर्मसंचय), वीर्य (उद्योग), प्रीति, प्रश्रव्ध (शाति), समाधि और उपेद्धा ये सात धर्म मेरे अंतःकरण्में हैं या नहीं यह वह जानता है। यदि नहीं हैं तो ये सबोध्यंग किस प्रकार उत्पन्न किये जा सकते हैं, और उत्पन्न हुए संबोध्यंगोंकी भावना किस प्रकार पूरी होती है, यह सब वह जानता है।

इस प्रकार वह भिन्नु श्राध्यात्मिक श्रौर बाह्य मनोवृत्तियोंका यथार्थ-रीतिसे श्रवलोकन करता है। १३. इसके अतिरिक्त वह भिन्तु चार आर्थसत्यांका यथार्थरीतिसे अवलोकन करता है।

यह दुःख है, यह दुःख का समुदाय है, यह दुःखका निरोध है श्रौर यह दुःख निरोधका मार्ग है, यह वह यथार्थरीतिसे जानता है।

इस प्रकार वह भिक्तु स्त्राध्यात्मिक स्त्रौर बाह्य मनोवृत्तियोका यथार्थ-रीतिसे स्रवलोकन करता है।

१४. इन चार स्मृति-उपस्थानोकी ऊपर कहे अनुसार सात वर्षतक भावना वरनेसे भित्तुको 'ऋहं पद' की प्राप्ति हो जायगी । ऋधिक नही तो, वह 'ऋनागामी' तो हो ही जायगा, उसे फिर इस लोकमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा।

१४ सात वर्ष जाने दो, ऊपर कहे अनुसार जो भिन्नु इन चार स्मृति-उपस्थानोकी भावना छः वर्ष, पाँच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष, एक वर्ष इतना भी नहीं, तो सात मास, छः मास, पाँच मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास या सात ही दिन यथार्थरीतिसे करेगा, तो उसे 'श्राई स्पद' की प्राप्ति हो जायगी—श्रीर नहीं तो वह अनागामी तो हो ही जायगा।

१६. इन चार स्मृति-उपस्थानांका मार्ग शोक श्रीर कष्टके उपशमन-के लिए, दुःख श्रीर दौर्मनस्युके श्रितिक्रमण्के लिए, ज्ञानकी प्राप्ति के लिए श्रीर निर्वाणके साज्ञात्कार के लिए ही एकमात्र मार्ग है।

### :६:

# सप्त धर्मरत्न

धर्मके इन सात रत्नोको तुम लोग अवश्य धारण करो—
 (१) स्मृत्युपस्थान, (२) सम्यक् प्रधान (प्रयत्न) (३) ऋद्विपाद, (४) इंद्रिय (५) बल, (६) बोध्यंग, श्रौर (७) मार्ग।

१--१६ म.नि. (सतिपट्टान सुत्तन्त)

- २. स्मृत्युपस्थान चार प्रकारका है—(१) शरीर के प्रति जागरूक रहना, (२) वेदनाश्रोके प्रति जागरूक रहना, (३) चित्तके प्रति जागरूक रहना, (४) धमोंके प्रति जागरूक रहना, इन चारोके स्मरण श्रौर भावना को चतुर्विधि स्मृत्युपस्थान कहते हैं।
- ३. सम्यक् प्रधान चार प्रकारका है—(१) सद्गुणोंका संरच्या, (२) स्रलब्ध सद्गुणका उपार्जन, (३) दुर्गुणोंका परित्याग श्रीर (४) नूतन दुर्गुणोंकी श्रनुत्पत्तिका प्रयत्न।
- ४. ऋदिपाद अर्थात् असाधारण चमताकी प्राप्तिके लिए (१) इड संक्लप, (२) चिता अथवा उद्योग, (३) उत्साह और (४) आत्मसयम करना।
- ५. इंद्रियॉ पॉच हैं— (१) श्रद्धा, (२) समाधि, (३) वीर्थ. (४)
   स्मृति श्रौर (५) प्रज्ञा ।
- ६. बल भी पाँच हैं —(१) श्रद्धाबल, (२) समाधिवल, (३) वीर्यबल (४) स्मृतिबल श्रोर (५) प्रज्ञाबल।
- ७ बोध्यंग सात हैं—-(१) स्मृति, (२) धर्मप्रविचय (धर्मान्वेषरा) या पुरवः; (३) वीर्यः, (४) प्रीति, (५) प्रश्रन्धि स्रर्थात् शाति, (६) समाधि श्रीर (७) उपेत्ता ।
- मार्ग श्राठ श्रगोंवाला है— (१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् श्राजीव, (६) सम्यक् ब्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति श्रीर (८) सम्यक् समाधि।
- ६. इन सैंतीस पदार्थोंको लेकर मैंने धर्मकी ब्यवस्था की है। इन्हें मैंने सप्तित्रिंशत् शिच्नमाण धर्म कहा है।

१-- ६. दी. नि. (महापरिनिव्वाण सुत्त)

### : 0:

### ब्रह्म-विद्यार

- १. मैत्री, करुणा, मुदिता श्रौर उपेक्ता-- इन चार मनोवृत्तियोको 'ब्रह्म-विहार' कहते हैं।
- २. मैत्रीपूर्ण चित्तसे, करुणापूर्ण चित्तसे. मुदितापूर्ण चित्तसे श्रीर उपेद्यापूर्ण चित्तसे जो भिद्ध चारां दिशाश्रोको व्याप्त कर देता है, सर्वत्र समस्त जगत्को श्रवेर श्रीर श्रद्धे पमय चित्तसे भर देता है उसे मै 'ब्रह्मप्राप्त' भिद्ध कहता हूँ।
- 3. मैत्रीचित्तिवमुिक्तकी प्रमपूर्वक इच्छा करनेसे, भावना करनेसे, श्रिभितृद्धि करनेसे स्थापना करनेसे, उसका श्रिनुष्ठान करनेसे, श्रीर उसे उत्साहपूर्वक श्रिगीकारं करनेसे मनुष्यको ये ग्यारह लाभ होते हैं:—

वह मुखपूर्वक सोता है; मुखसे जागता है; बुरे स्वान नही देखता; सबका प्रिय होता है, भूत-पिशाचोंका भय नहीं रहता; देवता उसकी रह्मा करते हें; अ्रानि, विष या हथियार उसपर कोई असर नहीं कर सकते, चित्त तुरन्त एकाग्र हो जाता है; मुखकी काति अच्छी रहती है; शांतिसे मरता है; और, निर्वाण न भी मिले, तो भी मृत्यु के पश्चात् ब्रह्मलोंक को तो जाता ही है।

蠹

४. भिचुत्रो, मै जानकर ही जान-बूसकर किये गये कमोंके श्रंत करने की बात कहता हूँ, वह इसी जन्ममे हो श्रथवा भविष्यमे हो। श्रतः श्रार्यश्रावक (गृहस्थ) लोभसे, द्वे वसे श्रौर मोहसे विमुक्त होकर सचेत श्रंतःकरणके द्वारा मैत्रीयुक्त चित्तसे, करुण, युक्त चित्तसे, मुदितायुक्त चित्त से श्रौर उपेचायुक्त चित्तसे चारों दिशाश्रोंको श्रभिव्यास कर देता है; श्रिखल जगतको श्रवैर श्रौर द्वेषरिहत मैत्रीसहगत चित्तसे श्रभिव्यास कर देता है।

वह समभता है कि पूर्वमे इन भावनात्रांके न करनेसे मेरा चित्त संकुचित था। पर श्रव उत्तम रीतिसे इस मैत्री भावना, इस करुणा भावना, इस मुदिता भावना श्रीर इस उपेचा भावना के करनेसे वह ऋसीम श्रीर श्रनंत हो गया है। जो भी मर्यादित कम मेरे हाथसे हुन्ना होगा, वह श्रव इन श्रमर्यादित भावनात्रोंके कारण शेष नहीं रह सकता, वह इन भावनात्रोंके सामने टिक नहीं सकता।

भ मनुष्य यदि छुटपनसे ही मैत्री, करुणा, मुदिता श्रीर उपेन्ना-चित्तविमुिक्तिकी भावना करे, तो उसके हाथसे पापकर्म होगा ही क्यो ? श्रीर वह पाप नहीं करेगा, तो फिर उसे दुःख क्यो भोगना पड़ेगा ?

 यह मैत्री, करुणा, मुदिता श्रौर उपेचा-चित्तविमुिककी भावना क्या पुरुष क्या स्त्री सभीको करनी चाहिए ।

### : = :

### सत्य

- श्रमल्यवादी नरकगामी होते हैं, श्रीर वे भी नरकमे जाते हैं, जो करके नहीं किया' कहते हैं।
- २. जो मिथ्याभाषी है, वह मु डित होनेमात्रसे श्रमण नहीं हो जाता ।

#### \*

- ३. जिसे जान-बूर्भकर भूठ बोलनेमें लज्जा नहीं, उसका साधुपना श्रौधे घडेके समान है; साधुताकी एक बूद भी उसके हृदय-टघके श्रांदर नहीं।
- 8. जिसे जान-बूभकर भूठ बोलनेमें लज्जा नहीं वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिये त् यह हृदयमें ग्रंकित करले, कि मै हॅसी-मजाकमें भी कभी श्रसत्य नहीं बोलूँगा।

१-२ श्रं. नि. (चतुक्कनिपात) ३ श्रं. नि. (मेत्तसुत्त) ४-६. श्रं. नि. (दसक निपात; करज काय वग्गो)

अजितनी हानि रात्रु शत्रुकी, श्रौर वैरी वैरी की करता है मिथ्या मार्गका श्रनुगमन करनेवाला चित्त उससे कहीं श्रिधिक हानि पहुँचाता है।

\*

६. सभामें, परिषद्में अथवा एकातमे किसीसे भूठ न बोले; भूठ बोलनेके लिए दूसरांको प्रेरित न करे, न भूठ बोलनेवालेको प्रोत्साहन दे—असत्यका सवाशमे परित्याग कर देना चाहिए।

×

७. श्रगर कोई हमारे विरुद्ध भूठी गवाही देता है, तो उससे हमें श्रपना भारी नुकसान हुश्रा मालूम होता है। इसी तरह श्रगर श्रसत्य-भाषणसे मै दूसरोंकी हानि करूँ, तो क्या वह उसे श्रच्छा लगेगा ? ऐसा विचार करके मनुष्यको श्रसत्य-भाषणका परित्याग कर देना चाहिए, श्रौर दूसरोंको भी सत्य बोलनेका उपदेश करना चाहिए। सदा ईमानदारी की ही सराहना करनी चाहिए।

\*

- ग्रसत्यका कदापि श्राश्रय न ले। न्यायाधीराने गवाही देनेके लिए बुलाया हो तो वहाँ भी जो देखा है उसीको कहे, कि 'मैने देखा है;' श्रौर जो बात नहीं देखी, उसे 'नहीं देखी' ही कहे।

\*

सत्यवाणी ही श्रमृतवाणी है; सत्यवाणी ही सनातनधर्म है।
 सत्य, सदर्थ श्रीर सद्धर्मपर संतजन सदैव दृढ़ रहते हैं।

\*

- १०. सत्य एक ही है, दूसरा नहीं। सत्यके लिए बुद्धिमान लोग विवाद नहीं करते।
- ११. ये लोग भी कैसे हैं ! साम्प्रदायिक मतोंमें पड़कर अनेक तरहकी दलीले पेश करते हैं, अौर सत्य और अवस्य दोनोंका ही प्रतिपादन कर देते हैं । अरे, सत्य तो जगतमें एक ही है, अनेक नहीं ।
  - १२. जो मुनि है, वह केवल सत्यको ही पकडकर स्त्रीर दूसरी मब

वस्तुत्र्योंको छोड़कर ससार-समुद्रके तीरपर त्र्या जाता है । उसी सत्यिनष्ठ मुनिको हम शात कहते हैं।

१-२. घ. प. (निरय वग्गो) ३-४ बु. च. (राहुलोवाद सुत्त) ४. घ. प.(चित्त वग्गो) ६. सु. नि. (धम्मिक सुत्त) ७. बु. ली. सं (पृष्ठ २४४) म. म. नि. (सालेयक सुत्त) ६. सु. नि. (सुमासित सुत्त) १०-११. सु. नि. (चूलवियूह सुत्त) १२. सु. नि. (श्रनदंड सुत्त)

### :3:

### ऋहिंसा

१. 'जैसा मै हूँ वैसे ही वे हैं श्रीर जैसे वे हैं वैसा ही मै हूं' इस प्रकार सबको श्रपने जैसा समभक्तर न किसीको मारे, न मारनेको प्ररित करे।

\*

२. जहाँ मन हिंसासे मुझ्ता है, वहाँ दुःख श्रवश्य ही शात हो जाता है।

\*

३. श्रपनी प्राण-रच्चाके लिए भी जान-बूभकर किसी प्राणीका वध न करे।

\*

४. मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुक्ते जीनेकी इच्छा है, मरनेकी नहीं; मुखकी इच्छा है, दुःखकी नहीं । यदि मै अपनी ही तरह मुखकी इच्छा करनेवाले प्राणीको मार डालूँ, तो क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी ? इसलिए मनुष्यको प्राणिघातसे स्वयं तो विरत हो ही जाना नाहिए, उसे दूसरोंको भी हिसासे विरत करानेका प्रयत्न करना चाहिए।

- ४. वैरियोके प्रति वैररिहत होकर, श्रहा ! हम कैसा श्रानंदमय जीवन बिता रहे हैं, वैरी मनुष्याके बीच श्रवैरी होकर विहार कर रहे हैं !
- पहले तीन ही रोग थे—इच्छा, तुधा श्रौर बुढ़ापा । पशुकी हिसासे बढ़ते-बढते वे श्रट्रानबे हो गये।

ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुस्रोका वध कराते हैं, धर्मका ध्वंस करते हैं। यज्ञके नामपर की गई यह पशु-हिसा निश्चय ही निंदित स्रौर ं नीच कर्म है। प्राचीन पडितोंने ऐसे याजको की निंदा ही की है।

- ७. पहलेके ब्राह्मग् यज्ञमें गाय का हनन नहीं करते थे। जैसे माता, पिता, भ्राता श्रीर दूसरे बधु-बाधव हैं, वैसे ही ये गाये हमारी परम मित्र हैं। ये श्रक, वल, वर्ण श्रीर सुख देनेवाली हैं।
- ६. तब उन ब्राह्मणोसे प्रेरित होकर रथर्षभ राजाने लाखों निरपराध गायोका यज्ञमें हनन किया । जो बेचारी न पैरसे मारती हैं न सींग से, जो भेड की नाई सीधी श्रौर प्यारी हैं, श्रौर जो घड़ाभर दूध देती हैं, उनके सींग पकड़कर राजाने शस्त्रसे उनका वध किया ।
- १०. यह देखकर देव, पितर, इंद्र, श्रसुर श्रौर राच्चस चिल्ला उठे, 'श्रधर्म हुन्ना, श्रधर्म हुन्ना, श्रो गायके ऊपर शस्त्र गिरा।'

१. सु नि. (नालक सुत्त ) २. घ. प. (ब्राह्मण वग्गो) ३. बु. च. (सीह सुत्त ) ४. बु. ली. सं० (पृष्ठ २४४ ) ४. घ.प. (सुख वग्गो) ६—१०. बु. च. (ब्राह्मण धम्मिक सुत्त )

# ः १०: अमृत की खेती

 १. मै भी कृषक हूं । मेरे पाम श्रद्धा का बीज है । उसपर तपश्चर्या की वृष्टि होती है ।

प्रज्ञा मेरा इल है। ही (पाप करनेमें लजा ) की हरिस, मनकी जोत श्रीर स्मृतिकी फालसे मैं श्रपना खेत (जीवन-चेत्र) जोतता हूँ।

सत्य ही मेरा खुरपा है। मेरा उत्साइ ही मेरा बैल है श्रीर यह योग-चेम मेरा श्रिधवाइन है। इस हलको मैं नित्य निरन्तर निर्वाणकी दिशामें चलाया करता हूँ।

२. मै यही कृषि करता हूँ। इस कृषिसे कृषकको अमृतफल मिलता है, और वह समस्त दुःखोसे मुक्त हो जाता है।

## १-- २. सु. नि. (कसिभारद्वाज सुत्त)

## ः ११ : मैत्री-भावना

- १. शातपदके जिज्ञासु एवं आत्मिहत-कुशल मनुष्य का कर्तव्य यह है कि उसे सहनशील, सरलातिसरल, मधुरमाषी, मृदु और निरहंकारी बनना चाहिए।
- २. हमें कोई ऐसा सुद्र श्राचरण नहीं करना चाहिए, जिससे कि सुज्ञ-जन हमें दोष दें। हमें सदा यही भावना करनी चाहिए कि जगत् के समस्त प्राणी सुखी, सन्तेम श्रीर सानन्द रहें।
- ३. चर हों या स्थावर, बड़े हो या छोटे, दृष्ट हों या ऋदृष्ट, हमसे दूर रहते हो या पास, जगत् में जितने भी प्राणी हों वे सब ऋानंदित रहे।
- ४. न हम एक दूसरेको घोखा दें, न किसी जगह एक दूसरेका श्रप-मान करें, श्रौर न खीज या द्वेषबुद्धिसे एक दूसरेको दुःख देनेकी मनमें इच्छा रखे।

- ४. माता जिस प्रकार श्रपने स्नेह-सर्वस्व पुत्रको श्रपना जीवन खर्च करके भी पालती है उसी प्रकार समस्त प्राणियोके प्रति हमे श्रसीम प्रेम रखना चाहिए।
- ६. सर्व प्राणियोके प्रति हमें ऊपर, नीचे श्रौर चारो श्रोर श्रसंबाध, श्रवैर श्रौर श्रसपत्न मैत्रीकी श्रसीम भावना बढ़ानी चाहिए।
- ७. खड़े हो तब, चलते हो तब, बैठे हो तब या लेटे हों तब, जब-तक नीद न श्रा जाय, तबतक हमे इस मैत्री भावनाकी स्मृति स्थिर रखनी चाहिए।

#### \*

### इसी श्रवस्थाको इस लोकमें 'ब्राह्म जीवन' कहते हैं।

म. जिस मनुष्यके मनसे लोभ, द्वेष श्रौर मोह ये तीन मनोवृत्तियाँ नष्ट होगई हैं, वही चारो दिशाश्रोंमें प्राणिमात्रके प्रति मैत्री भाव प्रसारित कर सकता है। श्रपने मैत्रीमय चित्तसे चारो दिशाश्रोमें बसनेवाले समस्त प्राणियोंपर वह प्रेमकी रसवर्षा करता है। करुणा, मुदिता श्रौर उपेन्ताकी भावनाश्रोंका उसे श्रनायास ही सुलाभ हो जाता है।

# १--७. सु. नि. (मेत्त सुत्त) ८ ग्रं. नि. (कालाम सुत्त)

# : १२ :

### **अक्रोध**

- १. 'मुक्ते श्रमुक मनुष्यने गाली दी, श्रमुकने मुक्ते मारा, श्रमुकने मुक्ते पराजित किया, श्रमुकने मुक्ते लूट लिया' इस प्रकारके विचारकी जो लोग मनमे गाँठ बाँघ लेते हैं, श्रौर वैर मंजानेकी इच्छा रखते हैं, उनका वैर-भाव कभी शात नही होता।
- २. वैर तो उन्हींका शात होता है, जो इस प्रकारके विचार हृदयसे निकाल देते हैं कि 'मुक्ते अमुकने गाली दी, अमुकने मुक्ते मारा, अमुकने मेरा पराभव किया, अमुकने मुक्ते लूढ लिया।'

- वैरसे वैर कभी शात नहीं होता । वैर प्रेमसे ही शॉत होता है ।
   यही सनातन नियम है ।
- 'दूसरे भले ही न समभे, पर हम इस कलहसे दूर ही रहेगे,'
   ऐसा जो समभते हैं उनका द्वेष या कलह नष्ट हो जाता है।
- ४. लोगोंकी हिंडुयॉ तोड डालनेवाले, दूसरोका प्राण ले लेनेवाले. गाय, घोडा, धन-संपत्ति श्रादिका हरण करनेवाले श्रीर राष्ट्रमे विप्लव मचानेवाले लोग भी मेल कर लेते हैं, उनमे भी एका हो जाता है; तब तुम्हारा मेल क्यों नहीं होता ?

\*

- ६. किसीसे कटु वचन न बोलो । यदि बोलोगे, तो वह भी तुमसे वैसा ही कटु वचन बोलेगा । भगड़ेसे दुःख बढ़ता ही है । कटु वचन बोलनेसे, बदलेमें, तुम्हें दंड मिलेगा । टूटा हुआ कासा जैसे निःशब्द रहता है उसी तरह अगर तुम स्वयं चुप रहोगे, तो तुम निर्वाणपद प्राप्त कर लोगे; तुम्हें कलह नहीं सतायगा।
  - \*
  - च्माके समान इस जगत्मे दूसरा तप नही।

\*

- ्र जो चढे हुए क्रोधको चलते हुए रथकी तरह रोक लेका है, उसीको मै सचा सारथी कहूँगा; श्रीर लोग तो केवल लगाम पकडनेवाले हैं।
- श्रक्षोधसे कोधको जीते, भलाईसे बुराईको जीते, कृपण्को दानसे जीते, श्रौर भूठ बोलनेवालेको सत्यसे जीते ।
- १०. कोध करनेवालेके ऊपर जो कोध करता है, उसका खुद उससे श्राहित होता है; पर जो कोधका जवाब क्रोधसे नहीं देता, वह एक भारी युद्ध जीत लेता है। प्रतिपत्तीको क्रोधाध देखकर जो श्रात्यन्त विवेकके साथ शात हो जाता है, वह श्रापना श्रीर पराया दोनांका ही हित साधन करता है।
- ११. तुमें कोई गाली ही नहीं, तेरे गाल पर कोई थप्पड़ मारदे, या पत्थर या हथियारसे तेरे शरीरपर कोई प्रहार करे, तो भी तेरे चित्तमें

विकार नहीं श्राना चाहिए, तेरे मुँहसे गदे शब्द नहीं निकलने चाहिए, तेरे मनमें उस समय भी तेरे शत्रु के प्रति श्रनुकपा श्रीर मैत्रीका मान रहना चहिए, श्रीर किसी भी हालतमें क्रोध नहीं श्राना चाहिए।

१२. मनुष्य तभीतक शात और नम्न दीखता है. जबतक कोई उसके विरुद्ध अपशब्द नहीं कहता। पर जब उसे अपशब्द या निंदा सुननेका प्रसंग आता है, तभी इस बातकी परीचा हो सकती है, कि वह वास्तवमें शात और नम्न है या नहीं।

१३. जो धर्मके गौरवसे धर्म को पूज्य मानकर शात श्रौर नम्न होता है उसीको सच्चा शात श्रौर उसीको सच्चा नम्न समभाना चाहिए। अपना मतलब साधनेके लिए कौन शात श्रौर नम्न नही बन जाता?

१४. कोई मौकेसे बोलता है तो कोई बेमौकेसे बोल देता है; कोई उचित बात कहता है तो कोई अनुचित बात कह देता है; कोई मधुर बचन बोलता है तो कोई कटु बचन बोलता है; कोई हितकी बात कहता है तो कोई अहितकी बात कहता है तो कोई अहितकी बात कहता है; कोई हितबुद्धिसे बोलता है तो कोई द्वेषबुद्धिसे बोलता है तो कोई द्वेषबुद्धिसे बोलता है। इन सब असंगोंपर तुम्हारा चित्त विकारके वशा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मुँहसे गंदे शब्द नहीं निकलने चाहिएँ, तुम्हारे अंतः-करणमें दया-मैत्रीं रहनी चाहिए, कूरता और द्वेष नहीं; और तुम्हे ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि जिस मनुष्यने तुम्हारे विरुद्ध कोई बात कही है, उसे ही आधार बनाकर तुम समस्त ससारपर मैत्री-भावनाको सतत वर्ष कर सको।

१४. यदि कोई ढोकरी श्रीर कुदाली लेकर यह कहे कि 'इस तमाम पृथिवीको मै खोदकर फेक दूँगा!' दूसरा मनुष्य लाखका रम, हल्दीका रंग श्रीर मजीठका रंग लेकर कहे कि 'इस समस्त श्राकाशको मै रग डालूँगा!' श्रीर तीसरा मनुष्य घासकी पूली सुलगाकर कहे कि 'इस गंगा नदीको मैं भस्म कर डालूँगा!' तो उन मनुष्योंके प्रयत्नोका पृथिवी, श्राकाश या गंगा नदीपर कोई श्रसर पड़नेका नहीं। इसी प्रकार दूसरे लोगों के बोलनेका तुम्हारे हुद्यपर तिनक भी बुरा श्रसर नहीं पड़ना चाहिए।

१६. अगर चोर श्रीर छुटेरे आकर तुम्हारे शरीरके अंग आरेसे काटने लग जायॅ, श्रीर उस अवसर पर तुम्हारे मनमें उन छुटेरांके प्रति क्रोध या द्वेष आजाय. तो तुम मेरे सच्चे अनुयायी नहीं कहे जासकते।

ऐसे प्रसंगपर भी तुम्हारे मनमे द्वेष नहीं श्राना चाहिए, तुम्हारे मु हसं बुरे शब्द नहीं निकलने चाहिएं, तुम्हारे श्रंतःकरणमें दया श्रीर मैत्रीकी भावना रहनी चाहिए श्रीर श्रपने रात्रुको श्राधारस्वरूप मानकर समस्त संसार पर तुम्हे निस्सीम मैत्री भावना करनी चाहिए।

१—३ ध. प. (यमक वग्गो). ४—४. म. नि. (उपिक्तिस सुत्तंत) ६. ध. प. (दंड वग्गो) ७. ध. प.(बुद्ध वग्गो). ८—६. ध. प. कोध वग्गः १०. बु. ली. सा. सं. (पृष्ठ ३०६) ११—१६. म. नि. (ककचूपम सुत्तंत)

## : १३ :

### तृष्णा

- १. प्रमाद-रत मनुष्यकी तृष्णा लताकी भॉति बढ़ती ही जाती है। वह एक वस्तुसे दूसरी वस्तुतक इस तरह दौड़ती रहती है, जैसे वनमे बंदर एक फलके बाद दूसरे फलकी इच्छा करता है।
- २. यह जहरीली तृष्णा जिसे जकड़ लेती है, उसके शोक वीरन घास की तरह बढ़ते ही जाते हैं।
- ३. इस दुर्जेय तृष्णाको जगतमें जो काबूमें कर लेता है, उसके शोक इस प्रकार भड़ जाते हैं, जिस प्रकार कमलके पत्ते परसे जलके विंदु ।
- ४. जैसे जड़के दृढ़ होनेके कारण श्रीर उसके नष्ट न होनेसे वृद्ध कटा हुआ भी फिरसे उग श्राता है, वैसे ही जबतक तृष्णाकी जड़ न कटे, तृष्णारूपी श्रनुशय (मल) नष्ट न हो, तबतक दुःख बराबर पैटा होता ही रहेगा ।
- ४. ये रागयुक्त संकल्प सोतोके रूपमें चारो श्रोर बह रहे हैं, जिनके कारण तृष्णारूपी लता श्रंकुरित होती श्रीर जड़ पकड़ती रहती है । जहाँ

भी कहीं तुम यह लता जड पकडती हुई देखो, वहीं प्रज्ञाकी कुल्हाडीसे उसकी जड काट डालो ।

- ६. जालम फॅसे हुए खरगोशकी तरह तृष्णाके पीछे पडे हुए ये प्राणी इधर-उधर चक्कर काटते रहते हैं। सयोजनो अर्थात् मनके बंधनों में जकडे हुए ये मूढ़ लोग बराबर दुःख श्रीर क्लेश पाते हैं।
- ७, ये जो लोहे, लकडी या रस्तीके बधन हैं इन्हें बुद्धिमान लोग दृढ़ बंधन नहीं कहते। इनकी श्रपेक्षा दृढ़ बंधन तो वह चिंता है, जो मिण, कुरुडल, पुत्र श्रीर कलत्रके लिए की जाती है।
- द. जो मनुष्य रागमें रत रहते हैं वे अपनी ही बनाई धारामें इस प्रकार वह जाते हैं, जैसे मकड़ी अपने ही रचित जालमें फॅस जाती हैं। धीर पुरुष इस धाराको काटकर समस्त आकाचाओं और दुःखोंसे रहित हो जाते हैं।
- ६. जो प्राणी तर्क-वितर्क श्रादि संश्वोंसे पीडित है, श्रीर तीव्र गगमें फँसा हुन्ना है तथा सदा सुल-ही-सुलकी श्रामलाषा करता है, उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है, श्रीर वह प्रतिच्च्ण श्रपने लिए श्रीर भी मजबूत बंधन तैयार करता जाता है।
- १०. जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई, रागसे जो विमुक्त हो गया, जो शब्द श्रौर उसका श्रर्थ जानता है श्रौर जिसे श्रद्धरोंके क्रमका ज्ञान है, उसे 'महाप्राज्ञ' कहते हैं । निश्चय ही वह श्रांतिम शरीरवाला है, श्रर्थात् वह निर्वाण प्राप्त कर लेगा ।
- ११. संसार-समुद्रके पार जानेका प्रयत्न न करनेवाले मूर्ख मनुष्यको ये ऐहिक भोग नष्ट कर देते हैं। भोगकी तृष्णामें फॅसकर वह दुबुद्धिं मनुष्य अपने आपका ही हनन करता है।

\*

१२. तृष्णाका साथी बनकर बारबार जन्म लेनेवाला मनुष्य मनुष्यत्व प्रथवा मनुष्येतर भावको प्राप्त करके संसार-समुद्रको पार नहीं कर सकता । १३ 'तृष्णासे दुःखकी उत्पत्ति होती हैं'—तृष्णामें यह दोष देख- कर भित्तुको चाहिए कि वह वीततृष्ण, त्रादानविरहित (त्रपरिप्रही) ग्रौर स्मृतिमान होकर प्रवृज्या लेले ।

१४. मवतृष्णाका ऊच्छेद कर देनेवाले शातिचत्त भित्तुकी जन्म-परंपरा नष्ट हो जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

\*

१४. मनुष्य जितना ही कामादिका सेवन करता है, उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। कामके सेवनमें स्रण्मात्रके लिए ही रसास्वाद मालूम देता है।

१—११, घ.प. (तण्हा वग्गो) १२—१४. सु. नि. (द्वयतातु-पस्सना सुत्त) १४. म. नि. (मागंदिय सुत्तंत्त)

: 88 :

# श्रंतःशुद्धि

हे ब्राह्मण ! इन लकड़ियोंको जलाकर तू क्यां शुद्धि मानता है !
 यह शुद्धि नहीं है । यह तो एक बाह्य वस्तु है । पंडित लोग इसे शुद्धि नहीं कहते ।

मैं यह 'दार-दाह' छोड़कर अपने अंदर ही ज्योति जलाता हूँ। नित्य अग्निवाला, नित्य एकातचित्तवाला होकर मै ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करता हूँ। यही सची शुद्धि है।

- २. हे ब्राह्मण ! तेरा यह श्रिममान खरियाका भार है, कोध धुश्राँ है, मिथ्या भाषण भरम है, जिह्वा खुवा है श्रीर दृदय ज्योतिका स्थान है। श्रिपने श्रापका दमन करनेपर ही पुरुषको यह ज्योति प्राप्त होती है। यही सची श्रात्मशुद्धि है।
- ३. हे ब्राह्मण ! शीलरूपी घाटवाले निर्मल धर्मसरोवरमें, जिसकी संतजन प्रशंसा करते हैं, नहाकर कुशलजन शुद्ध होते हैं। वे शरीरको बिना मिगोये ही पार उतर जाते हैं।

४. श्रेष्ठ शुद्धिकी प्राप्ति सत्य, धर्म, संयम श्रौर ब्रह्मचर्यपर निर्भर करती है।

\*

४. अरे मूर्ल ! यह जया-जूट रखा लेनेसे तेरा क्या बनेगा, श्रौर मृगचर्म पहननेसे क्या ! अंतर तो तेरा रागादि मलोसे परिपूर्ण है, चाहर यू क्या धोता है !

\*

- ६. बाहुका, श्रविकक, गया श्रीर सुंदरिकामें, सरस्वती श्रीर प्रयाग तथा बाहुमती नदीमें कलुषित कमोंवाला मूढ चाहे नित्य ही नहावे, पर शुद्ध नहीं होगा। क्या करेगी सुंदरिका, क्या करेगा प्रयाग श्रीर क्या करेगी वह बहुलिका ? ये सब तीर्थ उस कृतिकिल्बिष (पापी) दुष्ट मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकते।
- ७. शुद्ध मनुष्यके लिए सदा ही फल्गु नदी है, सदा ही उपोसथ (व्रतका दिन) है। शुद्ध श्रीर शुचिकमी के व्रत तो सदा ही पूरे होते रहते हैं।
- म. तू तो समस्त प्राणियोंकी कल्याण-कामना कर, यही तेरा तीर्थ-स्थान है। यदि तू श्रसत्य नहीं बोलता, यदि तू प्राणियोंकी हिंसा नहीं करता, यदि तू बिना दिया हुन्ना नहीं लेता, श्रीर यदि तू श्रद्धावान् तथा मत्सररहित है, तो फिर गया जाकर क्या करेगा ? तेरे लिए तो यह चुद्र जलाशय ही गया है।

\*

 पानीसे शुद्धि नही होती । जो सत्यिनिष्ठ श्रौर धर्मवान् हैं वही शुचि है, वही शुद्ध है ।

\*

१०. श्रंतःशुद्धि न दृष्टिसे, न श्रुतिसे श्रौर न ज्ञानसे ही प्राप्त होती है। शीलवत पुरुप भी श्राध्यात्मिक शुद्धि नहीं दिला सकता; पर इतनेसे यह न समभ्रता कि ये निरर्थक हैं श्रौर इनका त्याग करनेसे शुद्धि प्राप्त

होती है। जबतक सम, विशेष श्रौर हीनका भाव बना रहेगा, तबतक शुद्धि दुर्लभ है।

\*

११. जो तृग्णाके बंधनसे नहीं ख्रूटा उस मनुष्यकी शुद्धि न नग्न रहनेसे, न जटा रखानेसे, न पक लपेटनेसे, न भस्म रमानेसे ख्रौर न विभिन्न ख्रासनो के लगानेसे ही होती है।

\*

१२. तू अपने किये पापोसे अपनेको ही मिलन बना रहा है । पाप छोडदे तो स्वयं ही शुद्ध हो जायगा । शुद्धि और अशुद्धि अपने ही हैं । अन्य मनुष्य अन्य मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकता ।

桦

- १३. जिन वस्तुत्रोंकी उत्पत्ति हुई है वे सभी ग्रानित्य हैं, जो इस बातको प्रज्ञाकी ग्रांबोंसे देखता है, वह सभी दुःखोंसे उदासीन हो जाता है। चित्त-ग्राद्धिका यही सच्चा मार्ग है।
- १४. जितनी भी संस्कृत या उत्पन्न वस्तुएँ हैं वे सभी दुःखदायी हैं। जो इस बातको जानता है श्रीर प्रज्ञाकी स्रॉखोंसे देखता है, वह सभी दुःखोंसे विरत हो जाता है। चित्त-शुद्धिका यही सच्चा मार्ग है।
- १४. जितने भी धर्म या पदार्थ हैं वे सभी श्रनात्म हैं। जो इस बात को जानता है श्रीर प्रज्ञाकी श्रॉखोसे देखता है, वह समस्त दुःखोसे विरत हो जाता है। चित्त-शुद्धिका यही सच्चा मार्ग है।

१-४. बु. च. (सुद्धरिक भारद्वाज सुत्त) ४. ध. प. (ब्राह्मण-वग्गो) ६-८. म. नि. (वत्थ सुत्तंत) ६. बु. च. (जटिल सुत्त) ११. ध. पं. (इंड वग्गो) १२. ध. प. (श्रत्त वग्गो) १६-१४. ध. प. (मगा वग्गो)

# ः १५ ः चित्त

- १. जिस समय मनुष्यका चित्त काम-विकारसे व्यग्न हो जाता है श्रीर कामविकारके उपशमनका रास्ता उसे दिखाई नहीं देता, उस समय उस कामाधको यह नहीं सुभता, कि क्या तो स्वार्थ है श्रीर क्या परार्थ।
- २, जिस समय मनुष्यका चित्त कोधाभिभूत अथवा आलस्यके कारण जडवत्, भ्रात अथवा संशयप्रस्त हो जाता है, उस समय वह यथार्थरीति से यह नही समभता कि अपना अथवा दसरेका हित किसमें है।
- ३. बतनके पानीमें काला रग डाल देनेके बाद जैसे उसमें हमें अपना प्रतिविब टीक-ठीक नहीं दिखाई देता, उसी तरह जिसका चित्त कामविकारसे व्यग्र हो जाता है, उसे अपने हित-ग्रहितका ज्ञान नहीं रहता ।
- ४. स्वच्छ पानीका बर्तन जब गरम हो जाता है, तब उस पानीसे भाप निकलने लगती है ख्रौर वह खौलने लगता है। उस समय मनुष्य उस खौलते हुए पानीमें ख्रपना प्रतिविद्य नहीं देख सकता।

इसी तरह मनुष्य जब क्रोधाभिभूत होता है, तब उसकी समभमें यह नहीं श्राता कि उसका ख्रात्महित किसमे है।

४. उस वर्तनके पानीमें श्रगर सिवार हो, तो मनुष्य उसमे श्रपना प्रतिविंव नही देख सकता।

इसी प्रकार जिसका चित्त स्रालस्यसे पूर्ण होता है, वह स्रपना ही हित नहीं समभ सकता, दूसरोका हित कैसे समभ सकेगा।

६. उस वर्तनका पानी श्रगर हवासे हिलने-डुलने लगे, तो उसमें मनुष्य श्रपना प्रतिविंव कैसे देख सकता है ?

इसी प्रकार भ्रातचित्त मनुष्य यह समभ ही नहीं सकता कि किसमे तों अपना हित है श्रीर किसमें पराया।

७. वह पानी अगर हाथसे हिला दिया गया हो, तो मनुष्य उसमें अपना प्रतिविंच ठीक-ठीक नहीं देख सकता।

इसी तरह जिसका चित्र संशयग्रस्त हो गया है, वह अपना श्रीर

पराया हित-ग्रहित समभ ही नहीं सकता।

वहीं पानी यदि निर्मल और शात हो, तो मनुष्य उसमें अपना
 प्रतिविव स्पष्ट देख सकता है।

इसी प्रकार जिसका चित्त कामच्छंद, व्यापाद (क्रोध), त्रालस्य, भ्रातता त्रौर संशयग्रस्तता इन पाँच त्रावरणासे मुक्त हो गया है, वहीं अपना त्रौर पराया हित यथार्थरीतिसे समभ सकता है।

- ६. जिस प्रकार पानीसे निकलकर मछली थलमे त्रा पड़नेपर तड़-फडाती है, उसी तरह यह चित्त राग, द्रेष श्रौर मोहके फंदेसे निकलनेके लिए कॉपता है।
- १०, कांटनाईसे वशमें त्रानेयोग्य चंचल और जहाँ तहाँ दौडनेवाले चित्तका दमन करना अच्छा है। दमन किया हुआ चित्त ही शातिदायक होता है।
- ११. कठिनाईसे समम्प्तमें आनेयोग्य, अत्यंत चालाक और जहाँ-तहाँ दौडनेवाले चित्तकी बुद्धिमान् पुरुषको रच्चा करनी चाहिए; सुरिच्चत चित्त से सदैव सुख मिलता है।
- १२. दूर-दूरतक दौड लगानेवाले, एकाकी चलनेवाले शरीर-रहित श्रीर हृदयकी गुफामें छिपे हुए इस चित्तको जो संयममें रखता है वही प्रवल मारके (विश्वयों के) वंधनसे मुक्त हो सकता है।
- १३ जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सच्चे धर्मको नही जानता ग्रौर जिसके हृदयमे शांति नहीं, उसे पूर्ण ज्ञान कैसे हो सकता है ?
- १४. जिसका चित्त मल-रहित श्रौर श्रकंप्य है, जो सदा ही पाप श्रौर पुरुषसे विहीन है, उस सतत सजग रहनेवाले पुरुषके लिए कही भी भय नहीं।
- १४. इस शरीरको घड़ेके समान टूट जानेवाला समभकर इस चित्त को गढ़के समान सुदृढ़ करके प्रज्ञाके अस्त्रसे विषयोके साथ युद्धकरे श्रीर जब विषयोको जीतले तो उनके ऊपर कडी नजर रखे, असावधानी न करे।
  - १६. जितना हित माता, पिता या दूसरे भाई-चंधु कर सकते हैं,

उससे कहीं श्रिधिक हित मनुष्यका संयत चित्त करता है।

१७. ब्रगर मकानका छप्पर खराब है, तो उसकी दीवारे इत्यादि ब्रर-ज्ञित ही समभनी चाहिए, धीरे-धीरे वह मकान भूमिसात् ही होनेको है।

इसी तरह जो अपने चित्तको नही सँभालता, उस मनुष्यके कर्म विकारग्रस्त हो जाते हैं, और इसका अत्यंत अनिष्ट परिणाम होता है। अपने चित्तको यदि वह सँभाल लेता है तो उसके सारे कर्म सुरिच्चत रहते हैं, और वह शांतिसे प्राण त्याग करता है।

१८. जिस समय चित्तमे जडता श्रा गई हो, उस समय प्रश्रव्धि (शांति), समाधि श्रौर उपेत्ता इन तीन बोध्यगोकी भावना करनी ठीक नही। किसी मनुष्य को श्राग सुलगानी हो, श्रौर वह चूल्हेमें गीली लकड़ियाँ श्रौर गीली घास-पात रखकर उसे फूँ कने लगे तो क्या श्राग सुलग जायेगी ?

इसी प्रकार जिसका चित्त जड हो गया है, वह यदि प्रश्नब्धि, समाधि श्रौर उपेचा इन तीन बोध्यंगांकी भावना करेगा, तो उसके चित्तको उत्तेजना मिलने की नहीं।

१६. उस समय तो धर्म-प्रविचय (धर्मान्वेषरा), वीर्य (उद्योग या मनोबल) श्रीर प्रीति (हर्ष) इन तीन बोध्यगोकी भावनाएँ श्रत्यंत उपयोगी हैं। सुखी लकडी श्रीर सूखा धास डालनेसे श्राग तुरत सुलग जाती है।

इसी तरह चित्तकी जाड्यावस्थामें धर्म-प्रविचय, वीर्य श्रौर प्रीति इन तीन संबोध्यंगोकी भावना करनेसे चित्तकी जडता दूर हो जाती है श्रौर उसे श्रवश्य उत्ते जना मिलती है।

- २०. पर, जिस समय चित्त भ्रात हो गया हो, उस समय धर्म-प्रविचय. वीर्य श्रौर प्रीति इन तीन बोध्य गोकी भावना करनी ठीक नहीं। इन बोध्यं गोकी भावनासे चित्त-भ्रातिका उपशमन नहीं होता, बल्कि वह श्रौर भी श्रिधिक भ्रात हो जाता है।
- २१. उस समय तो प्रश्रब्धि, समाधि श्रौर उपेत्ता इन तीन बोध्यगों की भावना करनी चाहिए, क्योंकि इन बोध्यगोसे भड़का हुश्रा चित्त ठिकाने पर श्राजाता है, इन्ही बोध्यंगोंकी भावनासे भ्रातचित्तको शांति मिलती है।

- २२. केवल यह चित्त ही मरणशील मनुप्यका साथी है।
- २३ जिस प्रकार उस मकानमें वर्षाका पानी सहज ही पैठ जाता है, जो ठीक तरहसे छाया हुन्रा नहीं होता, उसी प्रकार श्रनम्यस्त (श्रभावित) चित्तमें राग सहज ही प्रवेश कर जाता है।
- २४. जैसे अञ्छी तरह छाये हुए मकानमे वर्षा का पानी आसानीसे नहीं पहुँच सकता, वैसे ही अपनभ्यस्त चित्तके अंदर रागका प्रवेश नहीं हो सकता।
  - २४. अरे ! यह तेरा गर्वीला रूप एक दिन जीर्ण-शीर्ण हो जायगा।
- १. ८—बु. ली. सा. सं. (भाग ३, पृष्ठ २७०) ६-१६. घ.प. (चित्तवग्गो) १७. झं. नि. (क्रूटसुत्त) १८-२१. बु ली.सा.सं०(पृष्ठ २७१) २२. झं. नि. (दसक निपात) २३-२४. घ.प. (यमक वग्गो)

### : १६ :

#### श्रनित्यता

- १. यह त्त्रणभगुर शरीर रोगोका घर है। इस देहको सड-सङ्कर भग्न हो जाना है। श्राश्चर्य ही क्या, जीवन मरणात जो ठहरा।
- २. इस जराजीर्ण शरीरके साथ कौन मूर्ख प्रीति जोड़ेगा? इसकी हिंड्डयोको तो जरा देखो--शरदकालकी श्रपथ्य परित्यक्त लौकीकी भॉति या कबूतरोंकी सी सफेद यह हिंडुयाँ!
- यह शारीर क्या है, हाडोका एक गढ़ है। यह गढ़ मास श्रीर रक्तसे लिपा हुआ है। इस गढ़के भीतर बुढ़ना, मृत्यु, श्रिममान श्रीर डाहने श्रृङ्खा बना रखा है।
- ४. इस चौथेपनमें तू पीले परोकी तरह जीर्ण हो गया है। देख, ये यमदूत तेरे सामने खड़े हैं। प्रयाणके लिए तो तू तैयार है, पर पाथेय (राह-खचें) तेरे पास कुछ भी नहीं! अतः अब भी तू अपने लिए रज्ञाका स्थान बना, उद्योग कर, पंडित बन, अपना यह मल धो डाल, दोषरहित हो जा। इस प्रकार तू आर्योका दुर्लभ दिव्यपद प्राप्त कर लेगा।

४. आयु तेरी अब समाप्त हो चली है। तेरा कोई निवासस्थान भी यहाँ नहीं, न पाथेय ही है। अतः त् अपने लिए रच्चाका स्थान चना, उद्योग कर, पडित बन, और अपना यह मल पखारकर दोषरहित होजा। इस तरह तू अब भी आयोंका दुर्लभ दिव्यपद प्राप्त कर लेगा।

\*

- ६. इस देह के भीतर कैसी-कैसी चीजे भरी हुई हैं—-श्रॉतें, यकृत्-पिड, मूत्राशय, फेफडे, तिल्ली, लार, थूक, पसीना, चरबी, रक्त, पीव, पित्त, विष्ठा श्रीर मूत्र !
- ७. इस नौ दरवाजेकी देहसे कैसी-कैसी चीजें निकला करती हैं— ऋॉख, कान, नाक, मुॅह ये सभी मलद्वार हे। शारीरके एक-एक छेदसे पसीना निकलता है।
- द. जब इस देहमेंसे प्राण निकल जाते हैं, तो यह फूल जाती है श्रीर नीली पड जाती है। मरघटमें इसे फेक देते हैं श्रीर तब सगे सबंधी भी देहकी उपेद्धा करते हैं।
- कुत्ते, सियार, मेडिये श्रौर कीड़े वहाँ उस देह को खाते हैं श्रौर कौए श्रौर गीध भी महोत्सव मनाते हैं।
- १०. ऐसी च्रामंगुर श्रीर घृणित देहपर जो गर्व श्रीर दूसरोकी श्रवहे-लना करता है, उसका कारण सिवा उसकी मूढ़ताके श्रीर हो ही क्या सकता है ?

\*

- ११. जागो ] बैठ जास्रो ] दृढ निश्चयके साथ शातिका श्रम्यास करो । तुम्हें गाफिल देखकर यह मृत्युराज मार कहीं श्रपने मोहपाशमें न फँसाले ।
- १२. शल्य तुम्हारे शरीरमें चुभा हुआ है, और तुम उससे पीड़ित हो रहे हो । आप्रचर्य है कि इस दुःख-नीड़ामें भी तुम्हें नींद आ रही है !
- १३. श्रप्रमाद श्रीर प्रज्ञाके द्वारा श्रपने शरीरमे चुभा हुश्रा यह तीद्या शल्य निकान लोन।

- १४. श्ररे, यह जीवन कितना श्रल्प है! सौ वर्ष पूरे होनेसे पहले ही यह समाप्त हो जाता है। श्रीर जो इससे श्रिधक जीता है वह भी एक दिन जराजीर्ण होकर मर जाता है।
- १४. मनुष्य जिसे मानता है कि यह मेरा है उसे भी एक दिन मृत्यु द्वारा नष्ट होना ही है, यह समभ्तकर बुद्धिमान् धर्मोपासक 'ममत्व' नहीं करता।
- १६. सपने में देखी हुई वस्तु को जागने के बाद जैसे मनुष्य देख नहीं सकता, वैसे ही वह अपने परलोकवासी प्रियंजनों को नहीं देख सकता।
- १७. जो प्राणी परलोकवासी हो जाता है उसका यहाँ केवल नाम ही शेष रह जाता है।
- १८. लोभी मनुष्य न तो शोकका त्याग कर सकते हैं, न दुःख श्रौर डाहका ही।

\*

१६ स्रोह ! यह तुच्छ शारीर शीघ ही चेतनाशून्य हो सूखे ठूँठकी तरह पृथिवी पर गिर रहेगा ।

\*

२० .राग श्रादिके पुष्पों को चुननेवाले श्रासिक्तयुक्त मनुष्य को मृत्यु उसी तरह पकड़ ले जाती है, जिस तरह कि सोये हुए गाँवको बाढ़ बहा ले जाती है।

\*

- २१ सोये हुए गॉवको जैसे भारी बाढ वहा ले जाती है, वैसे ही पुत्रकलत्रादिमें स्रासक पुरुषको धोखे-ही-धोखेमें मौत उठा ले जाती है।
- २२. न पुत्र रक्ता कर सकता है, न पिता श्रौर न बंधु-बाधव ही। जब मौत श्राकर धर दबाती है, तब न जातिवाले रक्तक हो सकते हैं, न परिवारवाले।

\*

२३. श्रनित्यता न तो नगर-धर्म है, श्रीर न वह कुल-धर्म ही।

समस्त मनुष्यो श्रौर देवताश्रोका यही स्वभाव है कि एक-न-कए दिन उन्हें मरना ही होगा।

२४. मूर्व सोचता है कि 'यह पुत्र रेरा है', 'यह धन मेरा है ?' श्रदे, जब यह रारीर ही श्रपना नहीं हैं, तब किसका पुत्र श्रीर किसका धन ?

२४ जरा देखो तो इस विचित्र शरीरको । तमाम व्रग्-ही-व्रग् है। पीडित है, तो भी अनेक संकल्पासे युक्त है। अरे, इपकी स्थिति ही अनियत है। क्या ठिकाना, कब छूट जाय।

१---४, ध.प (जरा वग्गो), ६---१०, सु, नि, (विजयप्रत) ११---१३, सु, नि. (उद्घान सुत्त) १४---१८, सु, नि. (जरायुत्त) १६, घ. प. (चित्त वग्गो) २०, घ. प. (पुष्फ वग्गो) २१---२२, घ. प. (मग्ग वग्गो) २३, थेरी ऋपदान (तृतीय भागावार) २४, घ. प. (बाल वग्गो) २४, घ. प. (जरा वग्गो)

## : १७ :

# शोक किसके लिए ?

- १. ऐसा कोई उपाय नहीं कि जिससे मृत्यु न हो। जिसने जन्म लिया है वह मरेगा श्रवश्य। प्राणियोका स्वभाव ही मृत्यु है।
- २. पके हुए फलोंको जिस तरह डालसे नीचे गिर पड़नेका भव हे, उसी तरह जन्मे हुए प्राणियोको मृत्युका भय लगा रहता है।
- ३ कुम्हारके गढ़े हुए मिट्टीके वर्तनका जिस प्रकार क्रूटनेपर पर्यवसान हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियोके जीवनका मृत्युमें पर्यवसान होता है।
- ४. छोटा हो या बड़ा, मूर्ख हो या पिरडत, सभी मृत्युके अधीन हैं। ये सभी प्राणी मृत्युपरायण हैं।
- ४. मृत्यु श्रौर जरासे यह सारा संसार प्रसित हो रहा है। यह तो लोकका स्वभाव ही है, ऐसा समभक्तर श्रात्मज्ञ पंडित शोक नहीं करते।

- ६. जिसके याने श्रौर जानेका मार्ग तुमे मालूम नहीं, श्रौर जिसके दोनों ही श्रांत तेरे देखनेमें नहीं श्रांते, उसके लिए त् श्रकारथ ही शोक करता है।
- ७. कितना ही रोत्रो, कितना ही शोक करो, इससे चित्तको शानि तो मिलनेकी नहीं । उलटे, दुःख ही बढेगा श्रोर शरीरपर भी शोकका बुरा प्रभाव पडेगा ।
- ग्राप ही ग्रपनेको कष्ट देनेवाला मनुष्य चीणकाय ग्रौर निस्तेज हो जाता है। शोकसे उन मृत प्रािष्योको कोई लाभ तो पहुँचता नहीं। स्रतएव यह शोक व्यर्थ है।
- ६. कोई सौ वर्ष या इससे भी श्रिधिक जीवित रहे, तो क्या—एक-न-एक दिन तो उन प्रियजनोके बीचसे श्रलग होना ही है।
- १० श्रतः जो श्रपनेको सुखी रखना चाहता है, उसे श्रपने श्रतः करणसे इस शोकरूपी शल्यको खींचकर फेक देना चाहिए।

\*

- ११. यह चीज मेरी है या दूसरोकी, ऐसा जिसे नहीं लगता श्रीर जिसे ममत्वकी वेदना नहीं होती, वह कभी यह कहकर शोक नहीं किया करता कि मेरी वह चीज नष्ट हो गई है ।
- १२ प्रिय वस्तुसे ही शोक उत्पन्न होता है, श्रीर प्रियसे ही भय। प्रिय वस्तुश्रंकि वधनसे जो मुक्त है, उसे शोक नहीं, फिर भय कहाँसे हो ?
- १२. प्रेम या मोहासिक्तिसे ही शोक उत्पन्न होता है, श्रीर प्रेमसे ही भय; प्रेमसे जो मुक्त हो गया है उसे शोक कैसा—श्रीर फिर भय कहाँसे होगा?
- १४. इसी प्रकार राग. काम ग्रीर तृष्णासे शोक तथा भय उत्पन्न होता है। राग, काम ग्रीर तृष्णासे जो विमुक्त है उसका शोकरो क्या संबंध—ग्रीर फिर उसे भय कहाँसे होगा?
- १४. मनुष्य तो है ही क्या, ब्रह्मा के भी क्शकी यह बात नहीं कि जो जराधमीं है उसे जरा (बुढापा) न सताये, जो मर्त्य है उसकी मृत्यु न हो, जो च्यवान् है उसका च्य न हो ब्रीर जो नाशवान् है उनका नाश न हो ।

- १६. किसी प्रियजनकी मृत्यु हो जानेके प्रसंगपर मूढ़ लोग यह विचार नहीं करते कि 'यह बात तो है नहीं कि मेरे ही प्रियजनको बुढापा, व्याधि ब्रीर मृत्युका शिकार होना पड़ा है, यह तो सारे संसारका धर्म है, प्राणिमात्र जरा ब्रीर मृत्युके पाशमें बॅधे हुए हैं!
- १७ मूढलोग विवेकाध होकर शोक-समुद्रमें डूब जाते हैं, श्रीर किकर्लायविमूढ़ हो जाते हैं। न उन्हे श्रव्न रुचता है, न जल। उनके शरीरकी काति चीए पड जाती है। काम-काज सब बंद हो जाता है। उनकी यह दशा देखकर उनके शत्रु श्रानंद मनाते हैं, कि चलो, श्रच्छा हुश्रा, इनका प्रियजन तो मरा ही, यह भी उसके वियोगमें मरनेवाले हैं।
- (७. पर बुद्धिमान् श्रीर विवेकी मनुष्यकी बात इससे श्रलग है। वह जरा, व्याधि, मरण, च्रय श्रीर नाशका शिकार होनेपर यथार्थरीतिसे विचार करता है। यह देखकर, कि इस विकारसे तो जगत्में कोई भी श्रञ्जूता नहीं बचा, वह शोक नहीं करता। वह श्रपने श्रंतःकरणसे शोकके उस विषाक्त वाणको खीचकर फेक देता है, जिस वाणसे विद्ध मूर्ख मनुष्य श्रपनी ही हानि करते हैं।

: 25:

# विषयोंका मीठा विष

- १. नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा श्रीर त्वचा इन पॉच इंद्रियोंके रूप, शब्द, गंघ, रस श्रीर स्पर्शसे मनुष्यको जो सुख प्राप्त होता है, उसीको मै विषयोकी जहरीली मिठाई कहता हूँ।
- २. एक नौजवान स्रादमी व्यापार, खेती-पाती या नौकरी करके स्रपना निर्वाह करता है। स्रपने रोजगार-धंधेमें उसे भारी-से-भारी कष्ट फेलना पड़ता है, तो भी विषय-भोगकी वस्तु प्राप्त करनेके लिए वह दिन-रात

१—१० सु.नि (सङ्ग सुत्त) ११.सु. नि (श्रत्तदंड सुत्त) १२-१४ ध प. (पिय वग्गो) १४-१८, श्रं. नि (कोसल सुत्त)

प्रयत्न किया करता है। इतना परिश्रम करनेपर भी, यदि उसकी मनचाही चीज उसे न शें मिलती, तो वह शोकाकुल होकर विचार-विमूद् इन जाता है।

३. यदि उसे ऋपने उद्योगमें यश मिल गया श्रीर ऋपनी वाछित वस्तु प्राप्त होगई, तो वह दिन-रात इसी चितामें पड़ा रहता है, कि दुष्ट राजा या चोर उसे लूट न ले जाये, श्राग या बाढ़से वह नष्ट न हो जाय श्रीर उससे दुश्मनी माननेवाले बंधु-बाधव कही उसे नुकसान न पहुँचा बैठे।

इन विचारोंसे उसका मन सदा ही शंकित श्रौर त्रस्त रहता है। श्रौर श्रगर उसकी श्रशंका सत्य निकली, तो उस मनुष्यके दुःखका पार नहीं रहता।

- ४. इन विषयों के लिए ही एक राजा दूसरे राजा के साथ, स्तित्रय स्तित्रय के साथ, वेश्य वैश्य के साथ, माता पुत्र के साथ, पुत्र माता के साथ, वाप लड़के के साथ, बिहन भाई के साथ ग्रीर मित्र मित्रके साथ लडता है। इन विषयों के पीछे क्या-क्या काड नहीं होते—गाली-गलौज होता है, हाथापाई होती है, हथियार चल जाते हैं ग्रीर लोग मारे भी जाने हैं, ग्रीर नहीं तो मरणातक दुःख तो भोगना ही पडता है।
- ४. इन विषयोकी प्राप्तिके लिए ही लोग लडनेपर श्रामादा हो जाते हैं, श्रीर भीषण युद्ध त्रेत्रमें उतर पड़ते हैं। खूब घमासान युद्ध होता है, श्रीर रणत्तेत्रमें कितने ही मनुष्य श्रस्त्र-शस्त्रोसे मारे जाते हैं, कितने ही श्राहत होते हैं। विषयोंकी इस जहरीली मिठाईके पीछे, उन्हें मरणातक दुःख भोगना पड़ता है।
- ६. इस विषय-भोगके लिए कितने ही मनुप्य चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, राहगीरोंपर टूट पड़ते हैं या दुसरोंकी स्त्रियोंके साथ व्यभिचार करते हैं। विषय-भोगके शिकार उन चारां, डाकुग्रों ग्रीर व्यभिचारियोंको पकड़कर राजा अपनेक प्रकारका दंड देता है। उनके हाथ-पैर तोड डालता है, उनके नाक-कान काट लेता है या उनका सिर ही उडा देता है।
  - ७. इस विषाक्त विषय-भोगके लिए ही मनुष्य मन, वचन श्रीर

कायासे इस लोकमें घोर से घोर दुराचार करता है, श्रौर मृत्युके बाद दुर्गतिको प्राप्त होता है।

- विषयोकी श्रासक्ति छोड देनेसे ही मनुग्य विषय-विमुक्त हो सकता है।
- श्रेत जो ज्ञानवान् मनुष्य विषय-माधुर्य, विषय-दोष श्रीर विषय-मुक्ति-को यथार्थरीतिसे जानता है, वह स्वयं विषयाका त्याग कर देता है, श्रीर दूसरोको भी विषयोके त्यागका उपदेश करता है।
- े १०. सौदर्यकी मिठाई क्या है १ किसी ख्रायत सुरूपवती तरुणीको देखकर मनमे जो मादक सुख उत्पन्न होता है वही सौंदर्यकी मिठाई है।
- ११. पर इस सौदर्य की मिठाईमें तो विकार है। वही सुन्दरी तक्णी जब बृद्धा हो जाती है, जब उसकी कमर सुक जाती है, बिना हाथमे लकड़ी लिये जब वह चल नहीं सकती, उसके सब ख्रग शिथिल पड जाते हैं, दॉत गिर जाते हैं, बाल सन-से सफेद हो जाते हैं, गर्दन हिलने लगती है, चेहरेपर सुरियॉ पड जाती हैं, तब उसका वह पहलेका सरस सौद्यं ख्रौर लिलत लावस्य विनष्ट हो जाता है। यह है सौदर्यका दोप।
- १२ सौदर्य के विषयमे आसिक्त न रखना ही सौदर्य-जन्य भयसे मुक्त होनेका सच्चा मार्भ है । सौदर्यकी मिठाई क्या है, उसमें दोष क्या है, और उस दोप से हम किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, इस सबको जो बुद्धिमान् पुरुप यथार्थरीतिसे समकता है, वह स्वयं तो रूप-रसके विषयसे मुक्त हो ही जायगा, दूसरोको भी सौंदर्य-मुक्तिके मार्गपर चलनेकी शिद्धा देगा।

१---१२ ( महादुक्खक्खन्ध सुत्तंत )

# :39:

## वैराग्य

- जैसे थोड़े पानीमे मछिलियाँ तडफड़ाया करती हैं, वैसे ही एक दूसरेके साथ अंदर-ही-अदर विरोध करके दौड़धूप करतेहुए लोगोको देख-कर मेरे अतःकरणमे भयका प्रवेश हुआ।
- २. मुक्ते कुछ ऐसा लगने लगा कि यह बगत् ग्रसार है ग्रीर समस्त दिशाएँ मानो कॉप रही हैं। इस जगत्में मैने ग्रपने लिए ग्राश्रय-स्थान खोजा, पर वह कहीं भी न मिला।
- त्ररे, त्रंततक ये लोग लड़ते ही रहेंगे—यह देखकर मुक्ते दुनिया से त्रत्यंत अरुचि हो गई है । तब अपने ही हृदयमें चुमा हुआ दुर्दर्श शल्य मुक्ते दिखाई दिया।
- ४. यदि शल्यसे मनुष्य विंधा हुन्ना है, तो वह भागदौड मचायगा ही, पर यदि वह त्रातरमें विधा हुन्ना वाग्य खीचकर निकाल लिया जाय, तो त्रपनी सारी दौडधूप बद करके वह एक जगह स्थिर हो जायगा।
- ४. श्रोह ! कैसी भयंकर श्राग लगी है! सब जल रहे हैं। नेत्रेद्रिय जल रही है। रूप जल रहा है। नेत्रेद्रिय श्रीर रूपसे उत्पन्न विज्ञान भी जल रहा है।
- ६. ये सब किस आगसे जल रहे हैं ? रागकी आगसे, द्वेषकी आग से, और मोहकी आगसे ये सब जल रहे हैं । जन्म, जरा, मृत्यु, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य आदि परिग्णामोसे ये सब जल रहे हैं ।
- ७. इसी प्रकार श्रोत्रेद्रिय श्रोर उसका विषय शब्द, श्राणेद्रिय श्रोर उसका विषय गध, जिह्ना श्रोर उसका विषय रस, त्वचा श्रोर उसका विषय स्पर्श, मन श्रोर उसका विषय धर्म—ये सभी जल रहे हैं। रागाग्नि, द्वेषाग्नि श्रोर मोहाग्नि इन्हे जला रही हैं।
- न जन्म, जरा, मृत्यु, शोक श्रौर दुःखको जानकर श्रुतवा न्श्रार्थ-श्रावक (गृहस्थ) को चाहिए कि वह चत्तु श्रौर रूप, श्रोत्र श्रौर शब्द, ब्राग्ए

न्नीर गंध, जिह्वा स्नीर रस, त्वचा स्नीर स्पर्श तथा मन स्नीर धर्ममें स्नासक्त न हो, निर्वेदके द्वारा विराग-निधि प्राप्त करले।

- ६. विराग होनेपर ही मनुष्यको ज्ञान उत्पन्न होता है, श्रीर तभी उसका जन्मत्त्वय होता है। ब्रह्मचयंत्रत भी तभी समाप्त होता है। मनुष्य फिर यहाँ श्राकर जन्म नहीं लेता।
- १०. मै जराधर्मी हूँ, व्याधिवर्मी हूँ, मरएधर्मी हूँ, इन तमाम प्रियं वस्तुत्रों श्रीर प्रियंजने से निश्चयं ही एक दिन वियोग होगा । मैं जो बुरा या श्रव्छा कर्म करूँ गा, उसका मुक्ते ही भागीदार होना पड़ेगा । श्रतः कर्म ही मेरा धन है, श्रीर कर्म ही मेरा मित्र ।
- ११. 'मे जराधर्मी हूँ' ऐसा विचार करनेसे मनुष्यका यौवनमद नष्ट हो जाता है। इस तारुएय-मदके कारण मनुष्य काया, वचन श्रौर मनसे पाप करता है, पर जो दह स्मरण रखताहै कि मै खुद जराधर्मी हूँ उसका यह मद नष्ट हो जाता है—नष्ट नहीं, तो कुछ कम तो हो ही जाता है।
- १२. 'मै व्याधिधर्मी हूँ इस बातका चिंतन करनेसे यह लाम होता है कि जिस ग्रारोग्य-मदके कारण मनुप्य त्रिविध पापाका ग्राचरण करता है वह नष्ट होजताहै—-नष्ट नहीं, तो कुछ कम तो हो ही जाता है।
- १३. 'मै मरग्रधर्मी हूं' इस बातका चितन करनेसे मनुष्यका जीवन-मद नष्ट हो जाता है। यही इस चिंतनका लाभ है।
- १४. 'तमाम प्रिय वस्तुत्रो श्रीर प्रियजनांसे एक देन वियोग होने को है' इस वातका स्मरण रखनेसे मनुष्य प्रिय वस्तु श्रथवा प्रियजनके श्रथ पापाचरण करने मे प्रवृत्त नहीं होता, श्रीर न उसे वियोग-दुःखका ही भाजन बनना पड़ता है ।
- १४. जिस वस्तुका जन्म हुन्न्या है उसका नाश न हो, क्या यह शक्य है ?

१-४ सु. नि. (श्रत्तदड मुत्त) ४-६. बुद्धदेव (जगन्मोहन वर्मा) १०-१४.बु. ली.सं. (पृष्ठ २६३) १४.दी.नि. (महापरिनिञ्बाए सुत्त)

#### : २० :

# वाद-विवाद

- १. निंदा श्रौर स्तुति दोनो ही विवादके विपफ्ल हैं। ये सुद्र वस्तुएँ चित्तके उपशमन की कारणभूत नहीं बनतीं। श्रतः विवाद कल्याणप्रद नहीं, ऐसा जाननेवाला कभी विवादमे न पडे।
- २. प्र०--जिसे कुछ, लोग परमधर्म मानते है उसे ही कुछ, लोग हीनधर्म मानते हैं। ये सभी जब अपनेको कुशल समऋते हैं, तो फिर उनमें कौन वाद सचा है ?
- ३. उ०--वे कहते हैं कि हमारा ही धम परिपूर्ण है, स्रोर दूसराका धमें हीन है। इस प्रकार लड़।ई-फागड़ा खड़ा करके वे वाद-विवाद करते हैं, स्रोर कहते हैं कि हमारी ही हिष्ट सची है!
- ४. दूसरोंकी की हुई निंदासे ही हीन ठहरने लगे, तो फिर कोई भी पथ श्रेष्ठ नहीं ठहर सकता; सभी अपने-अपने पथको हट (नित्य) और दूसरोके पथको हीन कहते हैं।
- ४. जिस सरह कि वे ग्रापने पथकी स्तृति करते है वैसे ही उनकी सद्धमंकी पूजा है। ऐसा होनेपर तो सभी पंथ सच्चे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी ग्रापनी समभमें तो उनके यहाँ शुद्धि है ही।
- ६. ब्राह्मण्को दूसरोसे कुछ सीखना नही है। उसका यह त्राग्रह नहीं है। उसकी दृष्टि श्रेष्ठ है। वह तो वाद-विवादसे परे चला जाता है, क्योंकि वह यह नहीं मानता कि कोई दूसरा धर्मपंथ श्रेष्ठ है।
- ७. कुछ लोग यह समकते हैं कि जैसे हम जानते हैं. जैसे हम देखते हैं, केवल वही ठीक है श्रीर शुद्धि इसी दृष्टिसे होगी। पर बुद्ध शुद्धि दूसरे ही रास्तेसे बताते हैं।
- इ. देखनेवाला केवल नामरूप ही देखेगा, श्रीर उसे देखकर उतना ही उसे ज्ञान होगा। वह न्यून श्रथवा श्रधिक भले ही देखे, पर विज्ञजन इतनेसे ही शुद्धि नहीं मानते।

- ध. श्रपने किल्पत किये हुए मतको महत्त्व देनेवाले श्रीर हठपूर्वक वाद-विवाद करनेवाले मनुष्यको उपदेशसे समभाना या शात करना किठन है। जिस मतका वह श्राश्रय लेता है उसीमें कल्याण है श्रीर उसीमे शुद्धि है ऐसा वह कहता है श्रीर ऐसा ही वह मानता है।
- १०. किंतु ब्राह्मण्की बात तो निराली है, वह कभी विकल्पमें नही पडता। वह दिख्का आग्रह नहीं रखता। ज्ञानको भी वह महत्त्व नहीं देता। वह भिन्न-भिन्न मतोंको ज्ञानता है, और उन मतोकी उपेद्या करता है, जिन्हे दूसरे लोग सीखते हैं।
- (१. इस जगत्में प्र'थिका त्याग करके विवादापन लोगोंके बीच मुनि पच्चपाती नही होता । वह इस अशात लोकमे शात और उपेच्चक बना रहता है । वह उन मतोंको नहीं सीखता, जिन्हे दूसरे लोग सीखते हैं।
- १२. तृष्णा, काम, भय, दृष्टि श्रौर श्रविद्या इन पूर्वके श्रास्रवों (प्रवाहो) को तोड़कर वह नये श्रास्रवोंका संचय नहीं करता । साप्रदायिक मत-मतातरांसे वह मुक्त हो जाता है श्रौर इस जगत्-पाशमें बद्ध नहीं होता ।
- १३. जो सम, श्रिधक या न्यून समभता है, वही विवाद करता है। तीनों मेदोमें जो श्रचल है, उसकी दृष्टिमें सम क्या, श्रिधिक क्या श्रीर न्यून क्या ? जिसमे सम-विषम नहीं है, वह विवाद करें तो क्या श्रीर किसके साथ ?

\*

- १४. सभी लोग इस बातका प्रतिपादन करते हैं, िक पंथ तो हमारा है शुद्ध है, दूसरों के पंथों में शुद्ध कहाँ ? जिस पंथका हमने ब्राश्रय लिया है, उसी पंथमें श्रेय है, ऐसा कहनेवाले अपनेको भिन्न-भिन्न पंथों में ब्रॉध लेते हैं।
- १४. वे लोग वाद-विवाद करनेके इरादेसे सभामें जाकर एक दूसरे-को मूर्ख ठहराते हैं। अपनेको शास्त्रार्थमें कुशल समभ्रत्नेवाले वे लोग वाहवाही लूटनेकी इच्छासे ही वाद-विवाद करते हैं।

- १६. सभामे जब वे शास्त्रार्थ करते है तब प्रशंसा लूढनेकी इच्छासे दूसरोंपर वार्गीका प्रहार करने लगते हैं। यदि वादमें वे हार जाते हैं तो मारे शर्मके मुँह छिपा लेते हैं, श्रीर जब उनकी निंदा होती है तो क्रोधमें श्राकर दूसरोके दोष दूँ ढुने लगते हैं।
- १७. वाद-विवादमें पडकर मनुष्य या तो दृसरोपर श्राघात कर बैठता है या खुद श्रपनेको ही चोट पहुँचाता है। विवादम यह विष देखकर उससे निवृत्त हो जाना ही श्रच्छा है। कारण कि उसमे सिवा एक प्रशसा-लोभके श्रीर कोई भी लाभ नहीं।
- १८. सभामें कभी-कभी दूसरोके वादको भंग करके वे प्रशंसा प्राप्त करते हैं श्रीर इससे उन्हें खूब हर्ष होता है ! विजयके गर्वमे श्रासमानकी तरफ सिर उठाकर चलते हैं। सभामें विजय क्या होती है, मानो उनका जीवन कृतकृत्य हो जाता है।
- ्र १६. पर उनका यह विजय-गर्व ही स्रतमें उनके स्रधःपातका कारण होता है। स्रतः बुद्धिमान् मनुष्यको वाद-विवादमे पडना ही नहीं चाहिए। वाद-विवादसे कुछ स्रतःशुद्धि तो होती नहीं, तव फिर स्रहकार बढ़ानेसे लाभ ?
- २०. वाद-विवादके युद्धमें प्रवृत्त करनेवाला मेरा श्रहंकार पहले ही नृष्ट हो चुका है। श्रव विवाद करूँ तो कैसे ?
- २१. जिन्होने प्रतिपत्त-बुद्धिको नष्ट कर दिया है, स्त्रौर जो स्रपने पंथकी खातिर दूसरे पथोंके साथ विरोध-भाव नहीं रखते, जिनका यहाँ स्रपना कुछ नहीं है, उनके पास जाकर, स्रोरे वादी, दुक्ते क्या मिलनेको है ?
- २२. मनुष्य अपने-अपने मतसे चिपटकर और दूसरोके साथ वाद-विवाद करके अपनेको कुशल कहलाना चाहते हैं। कहते हैं कि वे ही धर्मके त्राता हैं, और जो विरोधी हैं वे हीन हैं!
- २३. इस प्रकार भगड़ा-दंटा खड़ा करके ये वाद-विवाद करते हैं। दूसरो को ये मूर्ख श्रीर श्रकुशल कहनेवाले हैं। इनमेसे किसका वाद सचा है?

२४. दूसरोके धर्मको न जाननेवाला मनुष्य यदि मूर्ख, पशु श्रौर हीनबुद्धि ठहराया जाय. तो फिर इन साप्रदायिक मतोसे चिपटे रहनेवाले सभी मूर्ख श्रौर सभी हीनबुद्धि ठहरेंगे।

२४. ये जो एक दूसरेको मूर्ख कहते हैं यह ठीक नहीं । क्योंकि ये अपने-अपने मतको ही सत्य मानते है और एक दूसरेको मूर्ख ठहराते हैं।

२६. कुछ लोग जिसे युक्तियुक्त सत्य मानते हैं, उसे ही दूसरे तुच्छ श्रीर श्रसत्य बताते हैं. श्रीर इस तरह व्यर्थका दटा खडा करके वाद-विवाद करते हैं।

२७. हमारे ही मतमे श्रत्यंत सार है, इस प्रकारके विचारको श्राश्रय देकर ये वाद-विवादी लोग श्रपनेको कृतकृत्य मान रहे है। श्रहंकारमें मत्त हो ये पूर्ण श्रिममानी वन बैठे हैं। श्रपने मानसे ही श्रपने को श्रिमिक्त कर रहे है। यह सब साप्रदायिकता को गलेसे लगानेका परिणाम नहीं तो क्या है।

२८ 'शुद्धि तो इसी पंथमें है' ऐसा ये प्रतिपादन करते है, श्रीर कहते हैं कि दूसरे पंथोंमें शुद्धि नहीं । इस प्रकार श्रपने ही पंथको हद बतलानेवाले ये संप्रदाय-पथी भिन्न-भिन्न पंथोंमें निविष्ट हो रहे हैं।

२६. जिस मनुष्यने तमाम रूढ़ मतोको छोड दिया है, वह फिर किसीके साथ वाद-विवाद नही करता।

३०. श्रिस्थर मनुष्य ही वाद-विवादमें पडता है । निश्चल मनुष्य-को क्या पड़ा है कि वह किसीके साथ वाद-विवाद करे ! जो न श्रात्मवाद मेफॅसा है, न उच्छेदवादमे, उसके पास साप्रदायिकताका काम ही क्या ! उसने तो सारी साप्रदायिकता थो डाली है । फिर वह क्यों श्रीर किसके साथ वाद-विवाद करे !

१-१२. सु. नि. (महावियूह सुत्त ) १२. बु. च. (मागिदय-सुत्तंत ) १४—२१. श्रद्धक वग्ग (पस्र सुत्तं ) २२—२६. सु. नि. (चूल वियूह सुत्तं ) ३०. सु. नि. (दुइट्टक सुत्तं )

## : २१ :

## गृहस्थके कर्नव्य

- १. जिस त्रार्यश्रावक (ग्रहस्थ) को छह दिशास्रोकी पूजा करनी हो वह चार कर्म-क्लेशोसे मुक्त हो जाय। जिन चार कारणोके वशा होकर मूढ़ मनुष्य पापकर्म करनेमें प्रवृत्त होता है, उनमेसे उसे किसी भो कारण के वशा नहीं होना चाहिए। श्रीर संपत्ति-नाशके उसे छहा दरवाजे बंद कर देने चाहिए।
- २. छह दिशात्र्रांसे यहाँ क्या तात्पर्य है १ माता-पिताको पूर्व दिशा, गुरुको दित्तिए दिशा, पत्नीको पश्चिम दिशा, बधु-बाधवको उत्तर दिशा, दास त्रौर श्रामकको नीचेकी दिशा तथा साधु-संतको ऊपर कीदिशा समभना चाहिए।
- ३. चार कर्म-क्लेश क्या हैं ? हिसा, चोरी, व्यभिचार श्रीर श्रम्रस्य-भाषण ये चार कर्म-क्लेश हैं। ग्रहस्थको इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए।
- ४. किन चार कारणोके वश होकर मूढ़जन पापकर्म करते हैं ? स्वेच्छाचार, द्वेष, भय ग्रोर मोहके कारण ग्रज्ञजन पाप करते हैं । श्रायंश्रावकको इनमेंसे किसी भी कारणके वश होकर पापकर्ममें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए।
- ४. संपत्ति-नाशके छह दरवाजे कौन-से हैं १ मद्यपान, रातमे त्रावाराग्रीं, नाच-तमाशेका व्यसन, जुन्ना, दुष्ट मनुष्योकी संगति श्रीर श्रालस्य।
- ६. मद्यपानके व्यसनसे सपत्तिका नाश होता है, इसमे तो संदेह ही नहीं। फिर मद्यपानसे कलह बढ़ता है, श्रीर वह रोगोका घर तो है ही। इससे श्रपकीर्ति भी पैदा होती है। यह व्यसन लजाको नष्ट श्रीर बुद्धिको चीए कर देता है। मद्यपानके ये छह दुष्परिणाम हैं।
- ७. जिसे रातमे इधर-उधर घूमने-फिरनेका चसका लग जाता है, उसका शरीर स्वयं अरिक्त रहता है। उसकी स्त्री और बाल-बच्चे भी सुरिक्ति नहीं रह सकते। वह अपनी संपत्ति नहीं सँभाल सकता। उसे

हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुफ्ते पहचान न ले । उसे फूठ बोलनेकी स्रादत पड़ जाती है। स्रौर वह स्रनेक कष्टोम फॅस जाता है।

- द्र, नाच-तमाशे देखनेमें भी कई दोष हैं। नाच-तमाशा देखनेवाला हमेशा इसी परेशानीमें पड़ा रहता है कि आ़ज कहाँ नाच है, कहाँ तमाशा है, कहाँ गाना-बजाना है। अपने काम-धघेका उसे स्मरग्तक नहीं रहता।
- ६. जुआरी आदमी जुएमे अगर जीत गया, तो दूसरे जुआरी उससे ईर्घ्या करने लगते है; और अगर हार गया तो उसे मारी दुःख होता है। श्रीर उसके धनका नाश तो होता ही है, उसके मित्र और उसके सगे सबधी भी उसकी बातपर विश्वास नहीं करते। उनकी ओरसे उसे बारबार अपमान सहन करना पडता है। उसके साथ कोई नया रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि लोगांको यह लगता है कि यह जुआरी आदमी अपने कुड़ बका पालन-पोपण करने में असमर्थ है।
- १०. श्रव दुष्टांकी संगतिका दुष्परिणाम सुनो। धूर्त, दारूखोर, लुच्चे, चोर श्रादि सभी तरहके नीच मनुष्योंका साथ होनेसे दिन-प्रतिदिन उसकी स्थिति गिरती ही जाती है, श्रीर श्रंतमे वह हीन-से हीन दशाको पहुँच जाता है।
- ११. त्रालस्यके फल भी महान भयंकर है। एक दिन श्रालसी श्रादमी इस कारण काम नहीं करता कि श्राज बड़ी कड़ाकेकी सरदी पड़ रही है; श्रीर दूसरे दिन बेहद गरमीके कारण वह कामसे जी चुराता है! किसी दिन कहता है कि, श्रव तो शाम हो गई है, कौन काम करने जांय; श्रीर किसी दिन वह कहता है कि, श्रभी तो बहुत सवेरा है, कामका वक्त श्रभी कहाँ हुआ ? इस तरह श्राजका काम कलके ऊपर छोड़कर वह कोई नई संपत्ति तो उपार्जन कर नहीं सकता; श्रीर श्रपने पूर्वजोंका पूर्वाजित धन नष्ट करता जाता है।
  - १२. उपर्युक्त चारा कर्म-क्लेशो, चारो पाप-कारणों श्रीर छहीं

विपत्ति-द्वारोका त्याग वरनेके बाद ग्रहस्थको छह दिशा आँकी पूजा आरंभ करनी चाहिए। उपर्युक्त प्रत्येक दिशाके पॉच-पॉच आंग हैं।

- १३. माता-पितारूपी पूर्व दिशाकी पूजाके ये पाँच ऋग हैं:-
  - (१) उनका काम करना;
  - (२) उनका भरण-पोषण करना;
  - (३) कुलमें चले श्राये हुए सत्कर्मोंको जारी रखना;
  - (४) माता-पिताकी सपत्तिका भागीदार बनना;
  - (५) दिवंगत माता-पिताके नामपर दान धर्म करना।

यदि इन पॉच ऋंगोसे माता-पिताकी पूजा की जाय, तो वे ऋपने पुत्रपर पॉच प्रकारका ऋनुग्रह करते हैं:—

- (१) पापसे उसका निवारण करते हैं;
- (२) कल्याणकारक मार्गपर उसे ले जाते हैं;
- (३) उसे कला-कौशल सिखाते हैं,
- (४) योग्य स्त्रीके साथ उसका विवाह कर देते हैं;
- (५) उपयुक्त समय ह्यानेपर ख्रपनी संपत्ति उसे सौप देते हैं।

  १४: गुरुरूपी दिज्ञिण दिशाकी पूजाके ये पॉच ख्रग हैं:—
  - (१) गुरुको देखते ही खडा हो जाना;
  - (२) गुरु बीमार पडे तो उनकी सेवा करना
  - (३) गुरु जो सिखाये उसे श्रद्धापूर्वक समभ लेना;
  - (४) गुरुका कोई काम हो तो कर देना;
  - (५) वह जो विद्या दें उसे उत्तम रीतिसे ग्रहण करना।

शिष्य यदि इन पॉच ऋंगोंसे गुरुकी पूजा करता है, तो गुरु उस पर पॉच प्रकारका ऋनुग्रह करता है:—

- (१) सदाचारकी शिक्ता देता है;
- (२) उत्तम रीतिसे विद्या पढ़ाता है;
- (३) जितनी भी विद्याएँ उसे आती हैं, उन सबका शान शिष्यको करा देता है;

- (४) ऋपने सबिधयों श्रीर मित्रोमें उसके गुणोंका बखान करता है;
- (५) जन कही बाहर जाता है, तन ऐसी व्यवस्था कर देता है कि जिससे शिष्यको खाने-पीनेकी कोई श्रडचन न पड़े।

१४. पत्नी-रूपी पश्चिम दिशाकी पूजाके ये पाँच ग्रग हैं:-

- (१) उसे मान देना,
- (२) उमका श्रपमान न होने देना;
- (३) एक पत्नीव्रतका त्राचरण करना;
- (४) घरका कारबार उसे सौपना;
- (५) उसे वस्त्र ख्रौर ख्राभूपणोंकी कमी न पडने देना ।
  पति यदि इन पाँच ख्रांगांसे पत्नी की पूजा करता है, तो वह अपने
  पतिपर पाँच प्रकारका ख्रनुग्रह करती है:—
  - (१) घरमें सुन्दर व्यवस्था रखती है;
  - (२) नौकर-चाकरोको प्रेमके साथ रखती है;
  - (३) पीतवता रहती है,
  - (४) पति उसे जो संपत्ति देता है उसकी रचा करती है, उसे उडाती नहीं।
- (५) घरके सब काम-काजोमें सदा तत्पर रहती है। १६. बंधु-बाधवरूपी उत्तर दिशाकी पूजाके ये पॉच स्रंग हैं:—
  - (१) जो वस्तु उन्हे देनेयोग्य हो वह उन्हें देना;
  - (२) उनसे मधुर वचन बोलना;
  - (३) उनके उपयोगी बनना;
  - (४) उनके साथ निष्कपट व्यवहार रखना;
  - (५) समान भावसे वर्ताव करना।

जो आर्थश्रावक इन पाँच अंगोसे अपने बंधु-वाधवोंकी पूजा करता है, उसपर वे पाँच प्रकारका अनुग्रह करते हैं:--

(१) उसपर यकायक सकट ब्रा पड़नेपर वे उसकी रच्चा करते हैं ;

- (२) संकट-कालमें वे उसको सपत्तिकी भी रचा करते हैं।
- (३) विपत्तिमे उसे धीरज वॅधाते हैं।
- (४) विपत्तिकालमे उसका त्याग नहीं करते;
- (५) उसके बाद उसकी संतानपर भी उपकार करते हैं।
- १७. सेवकोको सूचित करनेवाली जो नीचेकी दिशा, है उसकी पूजाके पॉच श्रंग ये हैं:--
  - (१) उनकी शक्ति देखकर उनसे काम करनेको कहना;
  - (२) उन्हें यथोचित वेतन देना;
  - (३) बीमार पड़ें तो उनकी सेवा-शुश्रूषा करना;
  - (४) यथावसर उन्हें उत्तम भोजन देना;
  - (५) समय-समयपर उनकी उत्तम सेवाके बदले उन्हें इनाम इत्यादि देना ।

इन पाँच ऋंगोसे मालिक ऋगर नौकरोकी पूजा करता है, तो ऋपने मालिकपर वे पाँच प्रकारका श्रनग्रह करते हैं:—

- (१) मालिकके उठनेसे पहले वे उठते हैं;
- (२) मालिकके सोनेके बाद वे सीते हैं;
- (३) मालिकके माल-श्रसवाबकी चोरी नहीं करते;
- (४) उत्तम रीतिसे काम करते हैं;
- (५) श्रपने मालिकका यश गाते हैं;

१८. साधु-संतोंकी जो ऊपरकी दिशा है, उसकी पूजाके ये पॉच ऋंग हैं:—

- (१) शरीरसे ब्रादर करना;
- (२) वचनसे श्रादर करना;
- (३) मनसे ब्रादर करना;
- (४) भिचाके लिए श्रावे तो उन्हें किसी प्रकारकी हानि न पहुँचाना;
- (५) इन्हें उनके उपयोगकी वस्तु देना ।

इन पाँच ग्रंगांसे जो ग्रार्थ श्रावक साधु-संतोंकी पूजा करता है, उस-पर वे साधु-संत छह प्रकारका श्रानुग्रह करते हैं:---

- (१) पापसे उसका निवारण करते हैं;
- (२) कल्या एकारक मार्गपर उसे ले जाते हैं;
- (३) प्रेमपूर्वक उसपर दया करते हैं;
- (४) उसे उत्तम धर्मकी शिद्या देते हैं;
- (५) शंका-निवारण करके उसके मनका समाधान करते हैं;
- (६) उसं सुगतिका मार्ग दिखा देते हं।

१६. दान, प्रिय वचन, ऋर्थचर्या, ऋौर समानात्मकता ऋर्यात् दूसरोको ऋपने समान समकता,ये लोक संम्रहके चार साधन हैं। बुद्धिमान् मनुष्य इन चारोसाधनीका उपयोग करके जगत्में उच्चपद प्राप्त करता है।

## १--१६ बु. च. (सिगालोवाद सुत्त)

#### : २२:

## चार संवास

- १. संवास चार प्रकारका होता है:--
  - (१) शव, शवके साथ वास करताहै;
  - (२) शव देवीके साथ संवास करता है;
  - (३) देव शवके साथ संवास करता है,
  - (४) देव देवीके साथ संवास करता है।
- २. जिस घरमें पित हिंसक, चोर, दुराचारी, भूठा, शराबी, दु:शील, पापी, कृपण, ग्रीर कटुभाषी होता है, ग्रीर उसकी पत्नी भी वैसी ही दुष्टा होती है, वहाँ शव शवके साथ वास करता है।
- जिस घरमें पित हिंसक, चोर, दुराचारी, भूठा, शराबी, दुःशील, पापी, कृपण श्रीर कटुभापी होता है; श्रीर उसकी पत्नी श्रहिंसक, श्रचौर,

सदाचारिएी, सच्ची, नशा न करनेवाली, सुशीला, पुरयवती, उदार श्रीर मधुरभाषिएी होती है, वहां शव देवीके साथ सवास करता है।

- ४. जिस घरमें पित अहिंसक, अचौर, सदाचारी, सच्चा, मद्य-विरत सुशील, पुर्यात्मा, उदार और मधुरभापी होता है, और उसकी पत्नी हिसक, चोर, दुराचारिग्णी, भूठी, नशा करनेवाली, दुःशीला, पापिनी, कंजूस और कटुभाषिग्णी होती है, वहाँ देव शवके साथ संवास करता है।
- ४. जिस घरमे पितं ग्रौर उसकी पत्नी दोनो ही ग्रहिसक, ग्रचौर सदाचार-रत, नशा-विरत, सुशील, पुर्यवंत, उदार ग्रौर मधुरभाषी होते हैं, वहाँ देव देवीके साथ संवास करता है।

#### १-५. अं. नि. (४: २. १: ३)

#### : २३ :

# मित्र और अभित्र

- जो मद्यपानादिके समय या श्रॉखोके सामने प्रिय बन जाता है, वह सच्चा मित्र नहीं । जो काम निकल जानेके बाद भी मित्र बना रहता है, वहीं मित्र हैं ।
  - २. इन चारोंको मित्रके रूपमें श्रमित्र समम्तना चाहिए:-
    - (१) दूसरोंका धन हरण करनेवाला;
    - (२) कोरी बाते बनानेवाला;
    - (३) सदा मीठी-मीठी चाटुकारी करनेवाला;
    - (४) हानिकारक कामोमें सहायता देनेवाला ।
- ३. जो बुरे काममें अनुमित देता है, सामने प्रशंसा करता है, पीठ-पीछे निंदा करता है, वह मित्र नही, अभित्र है।
- ४. जो मद्यपान-जैसे प्रमादके कार्मोमं साथ और त्रावारागर्दीमं प्रोत्साहन देता है श्रीर कुमार्गपर ले जाता है वह मित्र नहीं, श्रमित्र है। ऐसे शत्रक्पी मित्रको खतरनाक रास्तेकी भाँति छोड़ देना चाहिए।

- ४. वास्तविक सुहृद इन चार प्रकारके मित्रोंको समभाना चाहिए:--
  - (१) सच्चा उपकारी;
  - (२) सुख-दुःखमे समान साथ देनेवाला;
  - (३) ऋर्थप्राप्तिका उपाय बतलानेवाला;
  - (४) सदा श्रनुकपा करनेवाला।
- ६. जो प्रमत्त, अर्थात् भूल करनेवालेकी श्रीर उसकी संपत्तिकी रत्ता करता है, भयभीतको शरण देता है, श्रीर सदा अपने मित्रका लाभ दृष्टि-में रखता है, उसे उपकारी सुहृद समभना चाहिए।
- ७. जो अपना गुप्त भेद मित्र को बतला देता है, मित्रकी गुप्त बात-को गुप्त रखता है, विपत्तिमें मित्रका साथ देता है, और उसके लिए अपने प्राण भी होम देनेको तैयार रहता है, उसे ही सचा सुह्द समम्प्तना चाहिए।
- प्त. जो पापका निवारण करता है, पुण्यका प्रवेश करता है, त्रौर सुगतिका मार्ग बतलाता है वही 'श्रर्थ-श्राख्यायी', त्र्रर्थात् ऋर्थ-प्राप्तिका उपाय बतलानेवाला सच्चा सुहृद है।
- हे. जो मित्रकी बढ़ती देखकर प्रसन्न होता है, मित्रकी निंदा करने-वालेको रोकता है, छौर प्रशंसा करनेपर प्रशंसा करता है, वही सच्चा अनुकंपक मित्र है।

ऐसे मित्रोकी सत्कारपूर्वक माता-पिता श्रौर पुत्रकी भाँति सेवा करनी चाहिए।

\*

१०. जगत्में विचरण करते-करते अपने अनुरूप यदि कोई सत्पुरुष न मिले तो दृढ़ताके साथ अकेला ही विचरे; मूढके साथ मित्रता नहीं निभ सकती।

×

११. जो छिद्रान्वेषण किया करता है, श्रीर मित्रता टूट जाने के भयसे सावधानीके साथ बर्तता है, वह मित्र नहीं है। पिताके कंधेपर बैठकर जिस प्रकार पुत्र विश्वस्त रीतिसे सोता है उसी प्रकार जिसके साथ विश्वासपूर्वक बर्ताव किया जा सके, श्रीर दूसरे जिसे फोड़ न सकें, वही सच्चा मित्र है।

\*

१२ श्रकेला विचरना श्रच्छा है, कितु मूर्ख मित्रका सहवास श्रम्छा नही।

\*

१६. यदि कोई होशियार, सुमार्गपर चलनेवाला श्रौर धैर्यवान साथी मिल जाय, तो तमाम विध्न-वाधाश्रोको भेलते हुए भी उसके साथ रहना चाहिए।

१—६. दी. नि. (सिगालोवाद सुत्त) १०. ध. प. (बाल वग्गो) ११. सु. नि. (हिरि सुत्त) १२. बु. च. (पारिलेयक सुत्त) १३. सु. नि. (खग्गविसाण सुत्त)

#### : २४ :

# जाति नैसर्गिक कैसी ?

- १. जाति मत पूछ, तू तो बस एक आचरण पूछ। देख, आग चाहे जैसे काष्टसे पैदा होती है। इसी प्रकार 'नीच कुल' का मनुष्य भी धृतिमान्, सुविज्ञ और निष्पाप सुनि होता है।
- २. तो क्या तुम ऐसा मानते हो कि यहाँ मूर्ड्डाभिपिक च्रित्र राजा विविध जातियों के सौ मनुष्यों को एकत्रित करे छौर उनसे कहे कि "श्राप सब, जो च्रिय कुलसे, ब्राह्मण-कुलसे छौर राजन्य-कुलसे उत्पन्न हैं, यहाँ ख्रावे—श्रौर साखूकी या शाल वृच्की अथवा चंदनकी या पद्म-काष्ठकी अरणी लेकर आग बनावें, तेज पैदा करें।—

श्रीर, श्राप लोग भी श्रावे, जो चाडाल-कुलसे, निपाद-कुलसे, वसोर-कुलसे; रथकार-वुलसे श्रीर पुक्तस-कुलसे उत्पन्न हुए हैं, श्रीर कुत्ते के भीनेकी, सूत्र्यरके पीनेकी कठौती (कठरी), घोबीकी कठौतीकी या रेड की लकडीकी अरस्पी लेकर स्त्राग बनावे, तेज पैदा करें—

तो क्या तुम मानते हो कि चित्रिय-ब्राह्मण-वैश्य-श्र्द्र-कुलोसे उत्पन्न पुरुषो द्वारा साख्र्शाल-चदन-पद्मकी अरणी लेकर जो आग उत्पन्न की गई है, जो तेज पैदा किया गयाहै, वही अर्चिमान् (लौवाली), वर्णमान् और प्रभास्वर अरिन होगी ?

श्रीर, चाडाल-निपाद-बसोर-रथकार-पुक्कस-कुलोत्पन्न पुरुषों द्वारा श्वपान कठरीकी, श्कर-पान कठरीकी तथा रेड-काण्ठकी श्ररणी लेकर जो श्राग उत्पन्न की गई है, जो तेज पैदा किया गया है, वह श्रिचिमान्, वर्णवान् श्रीर प्रभास्वर श्रिग्न न होगी ? क्या इस श्रागसे श्रिग्नका काम नहीं लिया जा सकेगा ?

3. यह तो तुम जानते ही हो कि जीव-जतुत्रोंम एक दूसरेसे बहुत-सी विभिन्नताएँ श्रौर विचित्रताएँ पाई जाती हैं, श्रौर उनमे श्रेणियाँ भी श्रनेक हैं।

इसी प्रकार हत्तां श्रोर फलांम भी विविध प्रकारके भेद-प्रभेद देखने मे श्राते हैं, उनकी जातियाँ भी कई प्रकारकी हैं।

देखो न, सॉप कितनी जातियोंके हैं ! जलचरों श्रौर नभचरोंके भी श्रसंख्य स्थिर भेद हैं, जिनसे उनकी जातियाँ लोकमें भिन्न-भिन्न मानी जाती है।

- ४. परंतु मनुष्याम ? मनुष्योके शारीरमे तो ऐसा कोई भी पृथक् चिह्न (लिग), भेदक चिह्न कही देखनेमे नहीं त्राता ! उनके केश, सिर, कान, ऋाँख, मुख, नाक, गटन, कथा, पेट, पीठ, हथेली, पैर, नाखून ऋादि ऋंगांमे कहाँ हैं वैसी विभिन्नताएँ ?
- ४. जो मनुष्य गाय चराता है उसे हम चरवाहा कहेंगे, ब्राह्मण नहीं । ६. जो व्यापार करता है वह व्यापारी हो कहलायगा; ब्रौर शिल्प करनेवालेको हम शिल्पी ही वहेंगे, ब्राह्मण नहीं।
- प्रसरोकी परिचर्या करके को छपनी जीविका चलाता है, वह
   परिचर ही कहा जायगा, ब्राह्मण नहीं ।

- च. त्रस्त्र-शस्त्रोसे त्रपना निर्वाह करनेवाला मनुष्य सैनिक ही कहा
   जायगा, ब्राह्मण् नहीं ।
- ६. श्रपने कर्मसे कोई किसान है तो कोई शिल्पकार । कोई व्या-पारी है तो कोई श्रनुचर । कर्मपर ही यह जगत् स्थित है । श्रपने कर्मसे ही एक मनुष्य ब्राह्मण बन सकता है श्रीर दूसरा श्रबाह्मण ।
- १०. प्राणि-हिंसक, चोर, दुराचारी, भूठा, चुगलखोर, कटुमाषी, बकवादी, लोभी, द्वेषी, श्रौर भूठी धारणावाला चाहे ब्राह्मण हो चाहे चित्रय श्रथवा वैश्य हो या शूद्र, मरनेके बाद वह दुर्गतिको प्राप्त होगा, नरकगामी होगा ।

\*

- ११. क्या केवल ब्राह्मण ही प्राणि-हिंसा, चोरी, दुराचार, भूठ, चुगलखोरी, कटुबचन, बकवाद, लोभ, श्रीर द्वेषसे विरत होकर सुगतिको प्राप्त हो सकता है ? चृत्रिय, वैश्य श्रीर शूद्र नहीं ?
- १२. क्या केवल ब्राह्मण ही वैर-रहित स्त्रीर द्वेप-रहित होकर मैत्री की भावना कर सकता है ? च्वित्रय, वैश्य स्त्रीर शूद्र नही ? ऐसी भावना ब्राह्मण भी कर सकता है, चित्रय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है स्त्रीर शूद्र भी कर सकता है ।
- १३. क्या ब्राह्मण ही मागलिक स्नानचूर्ण लेकर नदीमें मैल घो सकता है ? चत्रिय, वैश्य श्रीर शूद्र नहीं ?
- १४. दो जुड़वॉ भाई हैं। एक तो श्रध्ययनशील श्रौर उपनीत, किन्तु दुराचारी श्रौर पापी है; दूसरा श्रन् श्रध्ययनशील, श्रन्-उपनीत, किंतु शीलवान् श्रौर धर्मात्मा है। इनमेंसे यज्ञ श्रधवा श्रतिथ्यमें प्रथम भोजन श्राप किसे करायेंगे ? उसीको न, जो श्रन्-अध्ययनशील श्रौर श्रन्-उपनीत होते हुए भी शीलवान् श्रौर धर्मात्मा है ?
- १४. माता-पिताके रज-वीर्थ से जन्म तोनेवाला जीव न चत्रिय होता है, न श्राह्मण--- वैश्य होता है, न शूद्र ।
  - १६. उच्चकुलवाला भी प्राणि-हिसक, चोर, मिथ्याचारी, भूठा, चुग-

त्तलोर, कटुमाषी, वकवासी, लोभी ख्रीर द्वेषी होता है। इसलिए मैं उच्च-कुलीनताको श्रेय नहीं देता। साथ ही, उच्चकुलीनताको 'पापीय' भी नहीं कहता, क्योंकि उच्चकुलवाला मनुष्य भी ब्रहिंसक, ब्राचीर, मिथ्याचार-विरत, ब्रद्वेषी ब्रादि होता है।

१७. नीचकुलोत्पन्न भी, इसी तरह हिंसक होता है ग्रौर ग्रहिंसक भी; सचा होता है ग्रीर भूठा भी; लोभी होता है ग्रौर लोभ-विरत भी; द्वेषी होता है ग्रौर श्रद्धेणी भी ।

ŧ,

१८, जिस श्राश्रयको लेकर श्राम जलती है, वही उसकी संज्ञा होती है। काष्ठसे जलनेवाली श्रामकी संज्ञा काष्ट-ग्राम्न, श्रीर गोमय (उपले) के श्राश्रयसे जलनेवाली श्रामकी संज्ञा गोमय-श्राम्न होती है। किंतु श्राम का काम इन सभी श्राम्नयंसे लिया जा सकता है।

极

१६. यवन श्रीर कंत्रोज तथा दूसरे भी सीमांत प्रदेशोंमें दो ही वर्ण होते हैं — श्रार्थ श्रीर दास । मनुष्य वहाँ भी श्रार्थसे दास हो सकता है, श्रीर दाससे श्रार्थ । फिर इसका कोई अर्थ नहीं, कि श्रमुक वर्ण ही जनमना श्रेष्ठ हैं।

\*

२०. जो मनुष्य जातिवाद श्रीर गोत्रवादके बंधनमें बँधे हुए हैं, वे ग्रनुपम विग्राचरण-संपदासे दूर ही हैं।

१ बु.च.(श्रतदीप सुत्त) २.म. नि. (श्रस्सलायण सुत्तंत)३-१० म. नि. (वासेट्ट सुत्तंत)११,-१४, म. नि. (श्रस्सलायण सुत्तंत) १६-१८, म. नि. (फ सुकारि सुत्तंत) १६.म. नि. (श्रस्सलायण सुत्तंत) २०. बु. च. (श्रंबट्ट सुत्त)

# ः २५ : ब्राह्मण किसे कहें १

- १. ब्राह्मण मै उसे कहता हूँ जो श्रपिरग्रही है; जिसने समस्त बंधन काटकर फेक दिये हैं; जो भय-विमुक्त हो गया है श्रौर जो सग एवं श्रासिक्तसे विरत है, मै उसीको ब्राह्मण कहता हूँ।
- २. जो विना चित्त विगाडे गाली, हनन श्रौर वधनको सहन करता है, चमा-वल ही जिसका सेनानी है, मै उसीको ब्राह्मण कहता हू ।
- जो अक्रोधी है, वृती है, शीलवान् है, बहुअत है, संयमी है श्रीर
   अतिम शरीरवाला है; उसे ही मै ब्राह्मण कहता हूँ।
- ४. कमलके परोपर जलकी भॉति, श्रीर श्रारेकी नोकपर सरसोकी तरह जो विषय-भोगों में लिप्त नहीं होता, मै उसे ही ब्राह्मण कहता हूँ।
- ४. चर-म्रचर सभी प्राणियोंमें प्रहार-विरत हो जो न मारता है ग्रीर न मारनेकी प्रेरणा ही करता है, उसे मै ब्राह्मण कहता हूँ ।
- जो इस प्रकारकी श्रक्कश, श्रादरयुक्त श्रीर सल्यवाणी बोलता
   के जिससे ज्ञरा भी पीडा नहीं पहॅचती, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ।
- ७. वडी हो चाहे छोटी, मोटी हो या पतली, शुभ हो या ऋशुभ जो संसारमें किसी भी विना दी हुई चीजको नहीं लेता, उसे मै ब्राह्मण कहता हूं
- म. जिसने यहाँ पुर्व श्रौर पाप दोनोंकी दी श्रासिक छोड़ दी है, श्रौर जो शोकरहित, निर्मल श्रौर पिरशुद्ध है, उसे ही मै ब्राह्मरा कहता हूँ
- मानुष भोगोका लाभ छोड दिव्य भोगोंके लाभको भी जिसने लात
   मार दी है; किसी भी लाभ-लोभमें जो ग्रासक नही उसे मै ब्राह्मण कहता हूँ।
- ्र १०. राग और घृणाका जिसने त्याग कर दिया है, जिसका स्वभाव शीतल है और जो क्लेशरहित है, ऐसे सर्वलोक-विजयी बीर पुरुपको में ब्राह्मण कहता हूँ।
- ११. जिसके पूर्व, पश्चात् श्रीर मध्यमें कुछ नहीं है, श्रीर जो पूर्ण-तया परिग्रह-रहित है, उसे मै ब्राह्मण कहता हूँ।

- १२. जो ध्यानी, निर्मल, स्थिर, कृतकृत्य ग्रीर ग्राश्रव-(चित्तमल) रहित है, जिसने सत्यको पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता है।
- १३. जो न मनसे पाप करता है, न वचनसे श्रीर न कायासे; मन, वचन श्रीर काया पर जिसका संयम है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।
- १४. न जटा रखानेसे कोई ब्राह्मण होता है, न अमुक गोत्रसे, श्रीर न जन्मसे ही । जिसने सत्य श्रीर धर्मका साच्चात्कार कर लिया, वही पवित्र है, वही ब्राह्मण है ।
- १४. जो गंभीर प्रज्ञावाला है, मेधावी है, मार्ग श्रीर श्रमार्गका ज्ञाता है श्रीर जिसने सत्य पा लिया है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ।
- १६. जिसने तृष्णाका च्रय कर दिया है, जो भली भाँति जानकर स्रकथ पदका कहनेवाला है स्रीर जिसने स्रगाध स्रमृत प्राप्त कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।
- १७. जो पूर्व जन्मको जानता है, सुगति श्रौर श्रगतिको जो देखता है श्रौर जिसका पुनर्जन्म चीए हो गया है, तथा जो श्रभिज्ञान-(दिव्यज्ञान) परायए है, उसे में ब्राह्मए कहता हूँ।
- १म. मूर्खोंकी धारणामें यह चिरकालसे घुसा हुन्ना है कि "ब्राह्मण जन्मसे होता है"; ज्ञानी पुरुष यह कदापि नहीं कहेंगे कि ब्राह्मण जन्म से होता है।
- १६. श्रमुक माताकी योनिसे उत्पन्न होनेके कारण में किसी मनुष्य-को ब्राह्मण नहीं कहता ।
- २०. जो पुरोहिताई करके श्रपनी जीविका चलाता है वह ब्राह्मण नहीं, याचक है।
- २१. ब्राह्मण्पर प्रहार नहीं करना चाहिए, ब्रौर ब्राह्मण्को भी उस प्रहारकपर कोप नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण्पर जो प्रहार करता है उसके लिए धिकार है। ब्रौर उसे भी धिक्कार है, जो उसके लिए कोप करता है।

- २२. प्राचीन ब्राह्मणोंके पास न पशु थे, न सुवर्ण, न धान्य । उनके पास तो एक स्वाध्याय का ही धन-धान्य था । वे तो ब्रह्मनिधिके धनी थे ।
- २३. वे संयतात्मा श्रौर तपस्वी थे। विषय-भोगोको छोडकर वे सदा ज्ञान श्रौर ध्यानमें ही निरत रहते थे।
- २४. विविध वर्णके वस्त्रों, सेजों, ग्रौर ग्रातिथिशालाग्रोसे समृद्ध राष्ट्र उन ब्राह्मणोको ग्राभिवंदन करते थे।
  - २४. ब्राह्मण अवध्य थे, अजेय थे ग्रौर धर्मसे ग्रिभरित्तत थे।
- २६. प्राचीन कालके वे ब्राह्मण ऋडतालीस वर्षतक ऋखंड कौमार ब्रह्मचर्य पालन करते थे ।
- २७. उस युगके ब्राह्मण विद्या श्रौर श्राचरणकी खोजमें रहते थे। २८. वे लोग ब्रह्मचर्य, शील, श्रकुटिलता, मृदुता, तपस्या, सुप्रीति, श्रहिसा श्रौर च्रमाके प्रशंसक थे।

\*

२६. ब्राह्मण कीन ? जो निष्पाप है, निर्मल है, निरिभमान है, संयत है, वेदात-पारंगत है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचादी (निर्वाणवादी) ग्रीर धर्मप्राण है, वही ब्राह्मण है।

\*

३०. जिसने सारे पाप अपने अंतःकरण्से दूर कर दिये, अहंकारकी मिलनता जिसकी अतरात्माका स्पर्श भी नहीं कर सकती, जिसका ब्रह्मचर्य परिपूर्ण है, जिसे इस लोकके किसी भी विषयकीं तृग्णा नहीं है, जिसने अपनी अंतर्ह िष्टसे ज्ञानका अंत देख लिया, वहीं अपनेको यथार्थ रीतिसे ब्राह्मण कह सकता है।

११. म. नि. ( वासेट्ट सुत्तंत) १२—१७ ध. प. ( ब्राह्मण वग्गो) १८—२० म. नि. ( वासेट्ट सुत्तंत ) २१. ध. प. ( ब्राह्मण वग्गो ) २२–२८ बु. च. (ब्राह्मण धम्मिय सुत्त) २६. वि. पि. (महावग्ग) ३०. वि. पि (महावग्ग)

# : २६:

## चांडाल कौन ?

- १. क्रोधी, वैर माननेवाला, पापी, गुणीजनोंको दोष देनेवाला, मिथ्या दृष्टि रखनेवाला श्रौर मायावी मनुष्य ही वृषल स्त्रर्थात् चांडाल है।
- २. जो प्राणियोंका वध करता है, प्राणियोंके ऊपर जो द्याभाव नहीं रखता, उसे चांडाल समभता चाहिए।
- ३. जो गाँवों श्रोर नगरोंको लूटता श्रोर वीरान करदेता है, दुनियां-में जो लुटेरेके नामसे पहचाना जाता है, उसे चांडाल समभना चाहिए।
- थे. जो मनुष्य कर्ज तो लेता है, पर जब लेनदार माँगने आता है तो साफ नट जाता है और कहता है कि मुक्ते तो तेरा कुछ देना ही नहीं, उसे चांडाल समकता चाहिए।
- जो अपने लिए, दूसरांके लिए अथवा पैसेके लिए भूठ बोलता
   डे. उसे चांडाल समभना चाहिए ।
- ६. जो बलात्कारसे अथवा प्रेमसे अपने इष्टमित्रोंकी स्त्रियोंके साथ व्यभिचार करता है, उसे चांडाल समभना चाहिए ।
- जो समर्थ होते हुए भी अपने वृद्ध माता-पिताका पालन-पोषण्
   नहीं करता, उसे चांडाल समभना चाहिए।
- लाभका हितकर उपाय पृछ्यनेपर जो हानिकारक उपाय सुभाता
   है, अथवा संदिग्ध वचन बोलता है. उसे चांडाल समभाना चाहिए ।
- ध्र जो दूसरोंके घर जाकर उसका त्रातिथ्य स्वीकार करता है, पर यदि वे लोग कभी उसके घर त्रा जायं, तो वह उनका त्रादर-सत्कार नहीं करता, ऐसा मनुष्य चांडाल नहीं तो क्या है ?
- १०. जो ग्रंहभावके कारण ग्रात्मस्तुति ग्रौर परनिंदा करता है, उसे चांडाल समभ्रना चाहिए।
  - ११. जो मनुष्य कोधी, कृपण, मत्तरयुक्त, शठ श्रीर निर्लंज होता है

त्र्यौर जिसे लोकनिदाके भयकी तिनक भी परवाह नहीं, उसे चाडाल समफना चाहिए।

- १२. जो अनई (अयोग्य) होकर भी अपनेको योग्य समकता है, वह ब्रह्मलोकमें चोर है और ऐसे पुरुषको वृषलाधम (नीचातिनीच चाडाल) कहते हैं।
- १३. केवल जन्मसे कोई वृषल या चाडाल नही होता, श्रीर न जन्मसे कोई ब्राह्मण होता है। कर्मसे ही मनुष्य चाडाल होता है, श्रीर कर्मसे ही ब्राह्मण।

## १-- (३ सु. नि. (वसलसुत्त)

: २७:

# भिच्च

- १. जिस भिन्नुने शंकात्रांका प्रवाह पार कर लिया है, जिसने तृंग्णा-का शल्य निकालकर फेक दिया है, निर्वाणमे जिसकी लो लगी हुई है, जो निर्लोभी है श्रीर सदेवक जगत्का नेता है उसे मार्गजिन भिन्नु कहते हैं।
- २. निर्वाग-पदको जानकर जो धर्मोपदेश तथा धर्मका विवेचन करता है, उस शंका-निवारक भिद्धको मार्गदेशक भिद्ध कहते हैं।
- 3. उत्तम रीतिसे उपदिष्ट धर्ममार्गमें जो संयमी है, स्मृतिवान् है श्रीर निर्दोप पदार्थोंका सेवन करता है, उसे मार्गजीवी भिन्नु कहते हैं।
- ४. साधुत्रोंका वेश धारण करके संघम जबर्दस्ती युस ग्रानेवाले जो धृष्ट भित्तु गृहस्थोकी श्रपकीर्ति फैलाता है श्रीर जो मायाधी, श्रस्यमी तथा दोंगी होते हुए भी साधुके रूपमें दुनियाको ठगता फिरता है, उसे मार्गदूषक भित्तु कहते हैं।
- ४. संघमें यदि कोई ग्रहासक्त, पापेच्छ, पाप-संकल्पी, श्रीर पापाचारी मिच्च देखनेमें श्राये, तो तुम सब मिलकर उसका बहिष्कार करदो; उस कचरेको फेकदो, संघके उस सड़े हुए हिस्सेको छील डालो

६. काया ग्रौर वचनसे जो शांत है, भलीभाँति जो समाहित ग्रर्थात् समाधियुक्त है, जिसने जगत् के तमाम लोभोंको ग्रस्वीकार कर दिया है उसे उपशांत भिन्नु कहते हैं।

\*\*

 जो भित्तु ग्रपनी तरुणाईमें बुद्ध के शासन (बुद्ध-धर्म ) में योग देता है, वह इस लोकको इस प्रकार प्रकाशित करता है, जैते मेघोंसे मुक्त चंद्रमा ।

淙

च्रातिशय प्रमोदयुक श्रोर बुद्ध-शासनमें प्रसन्नचित्त भित्तु उस
सुखमय प्रशांत पदको प्राप्त कर लेता है, जिसमें मनुष्यकी समस्त वासनाएँ
शांत हो जाती हैं।

4

६. जो धर्ममें रमण करता है, धर्ममें रत रहता है ब्रौर धर्मका चिंतन ब्रौर धर्मका ब्रानुसरण करता है, वह भिन्तु सद्धर्मसे पितत नहीं होता।

\*

१०. जो भिन्तु मैत्री भावनासे विहार करता है, श्रौर बुद्धके शासन (धर्म) में श्रद्धावान् रहता है, वह सुखमय शांत पदको प्राप्त कर लेता है, उसकी समस्त वासनाएँ शांत हो जाती हैं।

:XC

११. भिन्नुको ऋपनी निदा सुनकर श्रस्वक्थ श्रीर स्तुति सुनकर गर्वोन्मत्त नहीं होना चाहिए। लोभ, मात्सर्य, क्रोध श्रीर निदाका उसे सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए।

१.—४. सु. नि. (चुन्द् सुत्त) ४. सु. नि. (धम्मचरिय सुत्त) ६-१०. घ. प. (भिक्खुवग्गो) ११. सु. नि. (तुवट्टक सुत्त)

#### : २८ :

# सम्यक् परिव्राजक

- १. जो लोकिक एवं दिव्य कामसुखम त्रासक नहीं, वही धर्मज्ञ भिन्तु च्रसारका त्रतिक्रमण करके सम्यक् परित्राजक हो सकता है।
- २. जो भित्तु निंदा, क्रोध श्रीर कृपणताका त्याग कर देता है, वह श्रनुरोध-विरोधसे मुक्त होकर इस जगत्में सम्यक् परित्राजक कहा जाता है।
- प्रिय त्रीर श्रिप्रियका त्याग करके जो त्र्यनासक्त, श्रमाश्रित तथा सयोजनासे विमुक्त है, वही इस जगत्मे सम्यक् परित्राजक है।
- उपाधि को जो निस्सार समक्तता है स्त्रीर ग्रह्ण करनेमें जो लोम (छंदराग) का निरसन करता है, इस जगत्में वही सम्यक् परिवाजक है।
- ४. भलीभॉ ति धर्मका तत्त्व समभकर जो मन, वचन श्रौर कर्मसे दूसरोंके साथ श्रविरोध रीतिसे वर्ताव करता है, जो निर्वाण-पदकी इच्छा रखता है, उसीको मै इस जगत्मे सम्यक् परिव्राजक कहूँगा।
- ६. लोभ श्रौर श्रासिकको छोडकर जो छेदन-वधन से विरत हो गया है, शंकाश्रोंको पार कर गया है, श्रौर जिसके हृदयसे तृष्णाका शल्य निकल गया है, वही भिच्च इस जगत्में सम्यक् परित्राजक है।
- ७. श्रपना कर्तव्य धर्म समभकर जो भिद्ध किसी भी प्राणीकी हिसा नहीं करता, वही इस जगत्मे सम्यक् परिवाजक है।
- ५. जिसके आ्रास्तव (दोप) चीण तथा अहंकार नष्ट हो चुका है, जिसने कामसुखोंको लात मारकर-ससार समुद्रको पार कर लिया है और दांत, शात और स्थिरात्मा है, वही इस जगत्मे सम्यक् परिवाजक है।
- ६. जो अतीत श्रौर स्रनागत संस्कारोकी कल्पनाको पार कर गया है, जिसकी प्रज्ञा श्रत्यंत विशुद्ध है श्रौर जो समस्त श्रायतनोसे मुक्त हो गया है, वहीं इस जगत्में सम्यक् परित्राजक है।

₩

१०. 'त्रार्यसत्यों' को जानकर श्रीर धर्मको समक्तकर तथा श्रास्त्रवों

का विनाश स्पष्टतापूर्वक देग्यकर जो ममस्त उपाधियोका स्वय कर देता है, वही इस जगत्म मम्पक् परिवाजक है ।

१-- १०. सु. नि. ( सम्मा परिच्वाजनिय सुत्त )

: २६:

## प्रश्नोत्तरी

- १. प्रश्न-(१) जुट्न क्या है ?
  - (२) दुर्गन्ध क्या है ?
  - (३) मांक्यवाँ क्या है ?
  - उत्तर—(१) लोभ त्रौर राग जटन है।
    - (२) द्रोह दुर्गंध है।
    - (३) अकुशल वितर्क अर्थात् बुरे विचार मक्लियाँ हैं।
- २. प्रश्न-(१) जगत्का सयोजन क्या है ?
  - (२) उसकी विचारणा (चिंता) क्या है १
  - (३) किस धर्मके नाशसे उसे निर्वाण प्राप्त होता है।
  - उत्तर-(१) लोभ या तृष्णा जगत्का सयोजन है ।
    - (२) वितर्क उसकी विचारणा है।
    - (३) तृष्णाके नाशसे जगत्को निर्वाण प्राप्त होता है।
- प्रश्न-किस प्रचारके बर्तावसे मनुष्यके विज्ञान (चित्तकी धारा)
   का निरोध होता है १

उत्तर—ग्रातरिक ग्रीर वाह्य वेदनाश्रोका ग्रिमनंदन न करते हुए जो वर्तता है, उसका विज्ञान निरुद्ध हो जाता है।

- ४. परन --(१) यह जगत् किससे दका हुन्ना है ?
  - (२) किसके कारण यह प्रकाशित नहीं होता ?
  - (३) इसका ग्रामिलेपन क्या है १
  - (४) महाभय क्या है ?

- उत्तर--(१) यह जगत् ऋविद्यासे दका हुआ है ।
  - (२) मात्सर्थं श्रौर प्रमादके कारण यह प्रवाशित नहीं होता ।
  - (३) वासना इसका श्रिमलेपन है ।
  - (४) जन्मादि दुःख महाभय है।
- प्रन--(१) चारो श्लोर जो ये प्रवाह वह रहे हैं, इनका निवा-रक क्या है ?
  - (२) प्रवाहोका नियमन क्या है १
  - (३) ये प्रवाह किस वस्तु से रोके जा सकते हैं ?
  - उत्तर—(१) जगत्मे जो ये प्रवाह वह रहे हैं उनकी निवारक स्मृति है।
    - (२) स्मृति ही उन प्रवाहोकी नियामक है।
    - (३) प्रज्ञासे वे रोके जा सकते है।
- ६. प्रश्न—'प्रज्ञा' श्रौर 'स्मृति' इन नाम-रूपोका निरोध कहाँ होता है ? उत्तर—नाम श्रौर रूपका पूर्णतः निरोध विज्ञानके निरोध से होता है ।
- प्रश्न संसारकी स्त्रोर मनुष्य किस प्रकार देखे, कि जिससे मृत्यु-राज उसकी श्रोर न देख सके ?

उत्तर—सदैव स्मृति रखते हुए इस तरह देखे कि जगत् शून्य है। इस मॉति श्रात्म-इिको त्याग देनेवाला मनुष्य मृत्युको पार कर जाता है। इस प्रकार संसारकी स्रोर देखनेवाले मनुष्यकी स्रोर मृत्युराज नहीं देखता।

प्रश्न—जो कामोपभोगोसे विमुक्त है, तृष्णासे रहित है और संशयों
 को पार कर गया है, उसका मोक्त किस प्रकारका होता है ?

उत्तर—जो कामोपभोगोंसे विमुक्त है, तृष्णासे रहित है श्रीर संशयों से पार हो गया है, उसके लिए मोत्त्-जैसा कोई पदार्थ रहा ही नहीं। (वही उसका मोत्त है।)

- प्रश्न—(१) वह वासना-रिहत होता है, या उसकी कोई वासना शेप रहती है ?
  - (२) वह प्रज्ञावान् होता है, या प्रज्ञाकी कल्पना करने-वाला १
  - उत्तर—(१) वह वासना-रहित होता है, उसकी कोई वासना शेप नहीं रहती।
    - (२) वह प्रज्ञावान् होता है, प्रज्ञाकी कल्पना करनेवाला नही। वह मुनि सर्वथा कामभवमें श्रनासक श्रौर श्रकिचन होता है।
- १०. प्रश्न—महान् भयानक बाढ़के बीचोबीच संसारके मध्यभागमें खड़े हुए जरा-मृत्युपरायण मनुष्यके लिए कौन-सा द्वीप शरणस्थान है ? उत्तर—ग्राकिंचन्य ग्रीर श्रनादान (ग्रहण न करना) ही उसके लिए महान् विशाल द्वीप है, जिसे मैं जरा श्रीर मृत्युका च्य करनेवाला 'निर्वाण' कहता हूँ।

यह जानकर जो स्मृतिमान लोग इसी जन्ममें परिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, वे मारके (विषय) वश नहीं होते, वे मारका अनुसरण नहीं करते।

११. प्रश्न-- इस जगत्में लोग अनेकोंको मुनि कहते हैं, पर क्या उनका यह कहना ठीक है ? वे ज्ञानसंपन्न पुरुषको मुनि कहते हैं या केवल अतादि उपजीविका-संपन्नको ?

उत्तर—दृष्टिसे, श्रुतिसे ग्रथवा ज्ञानसे कोई सुनि नहीं होता, ऐसा पिडतजन कहते हैं। मनके समस्त विरोधोंका नाश करके जो निर्दु ख श्रौर निस्तृष्णा होकर रहता है उसे ही मैं सुनि कहता हूँ।

- १२. प्रश्न-(१) इस जगत्में किसे सतुष्ट कहना चाहिए ?
  - (२) तृष्णाएँ किसे नहीं हैं ?
  - (३) कौन दोनों ऋंतोको जानकर मध्यमें स्थित हो

प्रज्ञासे लिप्त नही होता ?

- (४) 'महापुरुष' किसे कहते हैं ?
- (५) इस जगत्में कौन तृष्णाको पार करता है ?
- उत्तर— (१) जो कामोपभोगोका परित्याग करके ब्रह्मचारी, वीततृष्ण श्रीर सदैव स्मृतिमान् रहता है, उसे ही संतुष्ट कहना चाहिए।
  - (२) उसे ही तृग्णाएँ नहीं सतातीं।
  - (३) वह दोनों ऋंतोको जानकर मध्यमें स्थित हो प्रज्ञासे लिस नहीं होता।
  - (४) उसे ही मै महापुरुष कहता हूँ।
  - (५) इस जगत्मे वही महापुरुष तृष्णा-तरंगिणी की पार कर सकता है।

? २२ प्रश्न — इस जगत्में जो ये ग्रानेक तरहके दुःख दिखाई देते हैं, वे कहाँ से उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर—ये दुःख उपाधियोसे उत्पन्न होते हैं। जो स्रविद्वान मंदबुद्धि मनुष्य उपाधियाँ करते हैं वे बारबार दुःख भोगते हैं। स्रतएव दुःखका उत्पत्ति कारण जाननेवाले बुद्धिमान मनुष्यको उपाधि नहीं करनी चाहिए।

१४. प्रश्न-बुद्धिमान मनुष्य किस तरह स्रोघ (भवसागर), जन्म, जुजरा, शोक, परिदेव स्रोर दुःखको पार करते हैं।

उत्तर—ऊपर, नीचे, चारों श्रोर श्रौर मध्यमें जो कुछ भी दिखाई देता है, उसमेंसे तृष्णा, हृष्टि श्रौर विज्ञान (चित्तघारा) को हटा देने-वाला पुरुष संवारार श्राश्रय नहीं रखता।

इस प्रकार चलनेवाला स्मृतिमान्, श्रप्रमत्त श्रौर विद्वान् भित्तु मम-त्वको छोड़कर इसी कोकमें जन्म, जरा, शोक, परिदेव श्रौर दुःख का त्याग कर देता है।

जो ब्राह्मण वेदपारग, ऋांकचन श्रौर कामभवमें ऋनासक होगा, वह इस संसार-सागर को विश्वासपूर्वक पार कर सकेगा ! इस जगत्में वही विद्वान् श्रोर वेदपारग मनुष्य है, वही भव श्रोर श्रभवमें श्रासिकका त्याग कर सकता है, वही निस्तृष्ण, निदु ख श्रोर वासना-रहित है, श्रोर वही जन्म, जरा श्रोर मृत्युको पार कर सकता है।

१४. प्रश्न—किस हेतुसे प्रेरित हो ऋषि, चत्रिय, ब्राह्मण श्रौर श्रन्य मनुष्य इस जगत्में देवताश्राको उद्देश करके भिन्न-भिन्न यज्ञ करते हैं?

उत्तर— ये सब इसलिए भिन्न-भिन्न यज्ञ करते हैं कि उनका पुन-र्जन्म हो ग्रीर बारबार जन्म ग्रीर मरणके ग्रास बनें।

१६. प्रश्न—यज्ञ-कर्मम अप्रमादी रहकर क्या ये लोग जन्म और जराको पार कर सकते हैं ?

उत्तर—ये लोग देवतात्रोंकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, श्राशा प्रकट करते हैं, हवन करते हैं, श्रोर श्रपने लाभके लिए कामसुखकी याचना करते हैं। यज्ञमें फँसे हुए ये भवलोभासक मनुष्य जन्म श्रोर जरा को कदापि पार नहीं कर सकते।

१७. प्रश्न—तो फिर देवलांक स्त्रीर नरलोकमें कीन मनुष्य जन्म स्त्रीर जराको पार कर सकता है ?

उत्तर—संसारकी छोटी-वड़ी सभी वस्तुस्रोंको प्रज्ञासे जानकर जिस मनुष्यने श्रपनी तमाम तृष्णाऍ नष्ट कर दी हैं, जो शात, वीतधूम, रागा-दि-विरत स्रोर स्राशा-रहित है, वही जन्म स्रोर जराको पार कर सकता है।

१८. प्रश्न—राग श्रौर दोष कहाँ उत्पन्न होते हैं ? श्ररति,रति श्रौर हर्ष कहाँ से पैदा होते हैं ?

मनमें वितर्क कहाँ से होता है, जिससे यह मन उस पतंगके समान मॅडराता रहता है, जिमे बालक इधर उधर उड़ाया करते हैं ?

्रत्तर—यही त्रात्मा राग त्रौर दोषका निदान है । इसीसे त्रारति, रित त्रौर हर्ष उत्पन्न होते हैं । इसीसे मनमें वितर्क उत्पन्न होता है । यह उस पतंगके त्रानुसार है, जिसे स्रवोध वालक इधर-उधर उड़ाया करते है । ये राग ब्रादि स्तेहसे ब्रात्मामें न्यप्रोधके (वरगद) स्कंधके समान उत्पन्न होते हैं ब्रीर कामोंमें 'मालू' नामक लताकी मॉति लपटते रहते हैं।

जो इनका निदान जानते हैं वे स्रानंद-लाभ करते हैं; स्रोर इस संसार-समुद्रको, जो श्रत्यंत दुस्तर है, पार करके निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं; स्रोर उनका पुनर्जन्म नहीं होता।

- १६. प्रश्न-(१) श्रेष्ठ धन कौन-सा है ?
  - (२) सुचिर सुख देनेवाला कौन है ?
  - (३) जगत्में श्रत्यंत स्वादिष्ट कौन पदार्थ है ?
  - (४) किस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेवाला श्रेष्ठ पुरुष है ?
  - उत्तर--(१) श्रद्धा ही श्रेष्ठ धन है। '
    - (२) धर्म ही सुचिर सुख देनेवाला है।
    - (३) सत्य ही संसारमें ऋत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ है।
    - (४) प्रज्ञासे जीवन-निर्वाह करनेवाला पुरुष ही संसार-में श्रेष्ठ है।
- २०. प्रश्न-(१) च्योघको कैसे पार कर सकते हैं ?
  - (२) मृत्यु-महोदधिके उस पार किसके सहारे जा सकते हैं ?
  - (३) दुःखका श्रंत किससे कर सकते हैं ?
  - (४) परिशुद्धि किससे होती है ?
  - उत्तर—(१) श्रद्धासे श्रोघको पार कर सकते हैं।
    - (२) ऋप्रमादके सहारे मृत्यु-महोद्धिके उस पार जा सुकते हैं।
    - (३) वीर्य (उद्योग) से दुःखका श्रंत हो सकता है।
    - (४) श्रौर, प्रज्ञासे परिशुद्धि प्राप्त हो सकती है।
- २१. प्रश्न—(१) प्रज्ञा किससे प्राप्त होती है १
  - (२) धन किससे मिलता है ?

- (३) कीर्तिं किससे प्राप्त होती है ?
- (४) किस प्रकार इस लोकसे परलोक पहुँचकर मनुष्य \* शोक नहीं करता ?
- उत्तर--(१) श्रद्धावान् प्रमाद-विरहित कुशल पुरुष निर्वाण-की प्राप्तिके लिए श्राहत धर्मकी परिसेवा-से (उपासना) प्रज्ञा प्राप्त करता है।
  - (२) प्रत्युपकारी सहनशील पुरुष श्रप्रमादके द्वारा विपुल धन प्राप्त करता है।
  - (३) सत्यसे वह कीर्ति-लाभ करता है।
  - (४) जिस गृहस्थमे सत्य, धर्म, धृति ख्रौर त्याग ये चार धर्म होते हैं, वही इस लोक्से परलोक्में जाकर शोक नहीं करता।

\*

- २२. पश्न--(१) किन गुर्णाके प्राप्त करनेसे मनुष्य भिन्नु होता है।
  - (२) भित्तु सुशांत कैसे होता है ?
  - (३) दांत किसे कहते हैं ?
  - (४) बुद्धके क्या लक्त्रण हैं १
  - उत्तर—(१) जो बुद्धके सुम्माये हुए मार्गसे परिनिर्वाण प्राप्त करता है, जिसे कोई शका नहीं रहती, जो शा-श्वत दृष्टि श्रीर उच्छेद-दृष्टिका त्याग करके कृतकृत्य हो जाता है श्रीर पुनर्जन्मका ज्ञ्य कर देता है, वहीं भिन्न है।
    - (२) जो हर जगह उपेचायुक्त श्रीर स्मृतिमान् होकर इस श्रिष्टिल जगत्में किसीकी भी हिंसा नहीं करता, जो उत्तीर्ण श्रीर विमुक्त हो गया है, श्रीर जिसमें न राग रहा है न द्वेष, वही सुशांत है।

- (३) इस स्त्रखिल जगत्में जिसकी इंद्रियाँ बाहरसे तथा भीतरसे वशमें हो गई हैं, स्त्रौर जो भावि-तात्मा पुरुष उत्तम लोकोको जानकर मृत्युकी प्रतीक्षा करता है, वही दांत है।
- (४) समस्त विकल्प, ससार तथा जन्म-मरणको जान-कर श्रीर विगतरज, निष्पाप एव विशुद्ध होकर जो जन्मच्यका लाभ करता है, उसे बुद्ध कहते हैं।
- २३. प्रश्न---(१) मनुष्य किन गुणोंकी प्राप्तिसे ब्राह्मण होता है ?
  - · (२) मनुष्य अमगः कैसे होता है ?
    - (३) स्नातक के क्या लक्ष्ण हैं ?
    - (४) नाग किसे कहते हैं ?
  - उत्तर—-(१) जो मनुष्य समस्त पापोको हृदयसे निकाल बाहर कर देता हैं, जो विमल, समाहित और स्थिता-त्मा होकर संसार-सागरको लॉघ जाता है, जो 'केवली' और स्थनाश्रित होता है, उसे 'ब्राह्मण कहते हैं।
    - (२) पुराय श्रीर पापोंको त्यागकर जो पुरुष शात हो गया है, इहलोक श्रीर परलोक दोनोको जान जो विगतरज हो गया है श्रीर जो जन्म तथा मरणके उस पार चला गया है, उसे श्रमण कहते हैं।
    - (३) जो समस्त जगत्में बाहर ग्रीर भीतरसे तमाम पापोंको पखारकर विकलपबद्ध देवतात्रो श्रीर मनुष्योके बीच विकलपको प्राप्त नही होता, इसे स्नातक कहते हैं।
    - (४) जो इस जगत्में एक भी पाप नहीं करता श्रौर सभी संयोगों श्रौर बंधनोंको तोड़कर कहीं

भी बद्ध नहीं होता, उस पुरुषको इन गुर्णोके कारण नाग कहते हैं।

- २४. प्रश्न--(१) चेत्रजिन किसे कहते हैं ?
  - (२) मर्नुष्य कुशल कैसे होता है ?
  - (३) पंडितके क्या लच्चण हैं ?
  - (४) मुनि किसे कहते हैं ?
  - उत्तर—(१) दिव्य, मानवी श्रौर ब्रह्मच्चेत्र—इन तीनों चेत्रोको जानकर जो तीनोके मूल बंधनसे मुक्त हो गया है, उसे चेत्रजिन कहते हैं।
    - (२) दिव्य, मानवी श्रौर ब्रह्मकोश—इन तीनो कोशों-को जानकर जो तीनोंके बंधनसे मुक्त हो गया है, उसे कुशल कहते हैं।
    - (३) श्राध्यात्मिक (चत्तु, श्रोत्र, घार्या, जिह्वा, काय, मन) श्रीर बाह्य श्रायतनों को (रूप, शब्द, गध, रस, स्परो, धम) जानकर जो विशुद्धप्रज्ञ मनुष्य पाप श्रीर पुरुषके उस पार चला गया है, उसे पंडित कहते है।
    - (४) श्रिष्वल लोकमे श्रध्यात्मविषयक श्रीर वाह्य-विषयक तथा साधुश्रां श्रीर श्रसाधुश्रोका धर्म जानकर जो श्रासिकके उस पार चला गया है, उसे मुनि कहते हैं। उसकी पूजा मनुष्य क्या देवता भी करते हैं।
- २४. प्रश्न—(१) किन गुणोंकी प्राप्तिसे मनुष्य वेदपारग कह-लाता है ?
  - (२) मनुष्य अनुविदित कैसे होता है ?
  - (३) वीर्यवान् के क्या लक्ष्ण हैं ?
  - (४) मनुष्य आजन्य कैसे होता है ?

- उतर—(१) श्रमण श्रौर ब्राह्मणोंके जितने वेद हैं उन सबको जानकर श्रौर उन्हें पार करके जो समस्त वेद-नाश्रोंके विषयमें वीतराग हो जाता है, बह वेदपारग है।
  - (२) भीतर श्रीर बाहरसे रोगोंका मूल यह संसार श्रीर नामरूप है, श्रतः सर्व रोगोंके मूल बंधनसे जो मुक्त हो जाता है, उसे श्रनुविदित कहते हैं।
  - (३) जो इस लोकमें समस्त पापोसे विरत हो गया श्रीर जिसने निरय-दुःखको पार कर लिया है, वह वीर्यवान् है; इन गुणोके कारण ही उसे वीर्यवान्, प्रधानवान् (प्रयत्नवान्) श्रीर धीर कहते हैं।
  - (४) भीतर श्रीर बाहरके समस्त संगकारणको तोडकर जो सभी प्रकारकी श्रासिक के बंधनसे मुक्त होगया है उसे, इन गुणोके कारण, श्राजन्य कहते हैं।
- २६. प्रश्न--(१) किन गुणोको प्राप्त करके मनुष्य श्रोत्रिय होता है ?
  - (२) मनुष्य आर्य किन गुणोंसे होता है ?
  - (३) मनुष्य आचरणवान् कैसे होता है ?
  - (४) परंत्राज्यक किसे कहते हैं ?
  - उत्तर—(१) जितने भी निंदित श्रीर श्रनिंदित धर्म हैं उन सबको सुनकर श्रीर जानकर जो मनुप्य उनपर विजय प्राप्त करके निःशंक, विमुक्त श्रीर सर्वथा निर्दु:स्व हो जाता है. उसे श्रोत्रिय कहते हैं।
    - (२) जो विद्वान् मनुष्य आस्त्रवों श्रीर आलयोंका ठच्छेद करके गर्भवासकी जड़ काट डालता है, श्रीर जो त्रिविध (काम, रूप श्रीर अरूप) पंकमय संज्ञाको लॉघकर विकल्पको प्राप्त नहीं होता, वह आर्थ हैं।

- (३) जिसने आचरणमें पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है, जिसे कुराल धर्मोंका पूर्णज्ञान है, और जो कहीं भी बद्ध नहीं होता, जो विसुक्त है और जिसमें प्रत्याधातबुद्धि-का सर्वथा अभाव है, वह आचरणवान् है।
- (४) ऊपर, नीचे श्रौर चारों श्रोर श्रथवा मध्यमें जितने भी दुःखकारक कर्म हैं, उन्हें त्यागकर जो विचारपूर्वक बर्तता है, जिसने माया, मान, क्रोध श्रौर नामरूपको नष्ट कर दिया है उस पूर्णत्व-प्राप्त पुरुषको परित्राजक कहते हैं।

२७. प्रश्न—कलह श्रीर विवाद तथा परिदेव, शोक श्रीर मत्सर कहाँ से उत्पन्न होते हैं ? श्रीर श्रहकार, श्रितमान तथा कलंकका उत्पत्ति-स्थान क्या है ?

उत्तर—कलह श्रौर विवाद तथा परिदेव; शोक श्रौर मत्सर एवं श्रहंकार, श्रितिमान तथा कलंकका उत्पत्ति-स्थान प्रियवस्तुऍ हैं।

- २८. प्रश्न—(१) इस जगत् मे वस्तुऍ प्रिय कैसे होती हैं :
  - (२) यह लोभ किससे पैदा होता है १
  - (३) लोगोके लडाई-भगडोंकी जड यह आशा श्रीर निष्ठा किससे उत्पन्न होती है ?
  - उत्तर—(१) इस जगत्में राग (छद) के कारण वस्तुएँ प्रिय होती हैं।
    - (२) रागकी बदौलत यह लोभ पैदा होता है।
    - (३) यह राग ही तमाम लड़ाई-भगड़ोकी जड, श्राशा श्रीर निष्ठाका जनक है।
- २६. प्रश्न-(१) जगत्में राग कहाँ से उत्पन्न होता है ?
  - (२) योजनाएँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं ?
  - (३) कोघ, लुचाई, कुशंका ख्रौर दूसरे दोष कहाँसे पैदा होते हैं ?
  - उत्तर—(१) जगत्में जिन्हें सुख ग्रौर दु:ख ऋते हैं, उन्हींसे

### राग पैदा होता है।

- (२) रूपो में हानि श्रीर लाभ देखकर जगत्में मनुष्य योजनएँ बनाया करता है।
- (३) क्रोध, लुचाई, कुशंका श्रौर दूसरे दोष भी सुख-दुःखर्के ही कारण उत्पन्न होते हैं।
- ३०. प्रश्न-(१) मुख श्रीर दुःख होनेका क्या कारण है ?
  - (२) किन वस्तुस्रोके नष्ट हो जानेसे सुख-दुःख उत्पन्न नहीं होते ?
  - (३) लाभ त्रौर हानिका उत्पत्ति-स्थान क्या है १
  - उत्तर—(१) सुख श्रौर दुःखका कारण स्पर्श है। स्पर्शते ही ये सुख-दुःख पैदा होते हैं।
    - (२) स्पर्श न हो तो ये भी पैदा न हों।
    - (३) लाभ त्रौर हानिका भी उत्पत्ति-स्थान यह स्पर्श ही है।
- ३१. प्रश्न-(१) जगत्में स्पर्श कहाँ से पैदा होता है ?
  - (२) परिग्रह किससे उत्पन्न होता है ?
  - (३) श्रौर, किसके नाशसे यह स्पर्श उत्पन्न नहीं होता ?
  - उत्तर-(१) नाम श्रौर रूपके श्राश्रयसे स्पर्श पदा होता है।
    - (२) इच्छाके कारण परिग्रह उत्पन्न नहीं होता है। यदि इच्छा नष्ट हो जाय, तो फिर ममत्व न रहे।
    - (३) रूप-विचार नष्ट होजानेसे स्पर्श उत्पन्न नहीं होता।
- ३२. प्रश्न-(१) रूप-विचार किन गुण्यों युक्त होनेसे नष्ट होता है?
  - (२) सुख श्रीर दुःखका नाशक क्या है ?
  - (३) इनका कैसे नाश होता है ?
  - उत्तर-इन प्रश्नोंका एक ही उत्तर है। जो संज्ञाका #विचार नहीं

क्ष इंद्रिय श्रोर विषय के एकसाथ मिलनेपर, अनुकूल-प्रतिकृल

करता, श्रथवा श्रसंज्ञाका भी विचार नहीं करता, जो श्रसंज्ञी भी नहीं, श्रीर रूप-संज्ञी भी नहीं, उसका रूप-विचार नष्ट हो जाता है। कारण यह है कि प्रपंचकी कल्पना इस सज्ञासे ही पैदा होती है।

- ३३ प्रश्न-(१) मुनिके क्या लच्च्या है ?
  - (२) केवली किसे कहते है ?
  - (३) मनुष्य बुद्ध कैसे होता है ?
  - उत्तर—(१) जो पूर्वजन्मोको तथा स्वर्ग श्रौर नरकको जानता है, जिसका जन्मत्त्वय हो गया है, श्रौर जो श्रीभज्ञा-तत्पर है, वही मुनि है।
    - (२) रोगोसे जो सर्वथा मुक्त है, जो चित्तकी विशुद्धिको जानता है, जिसका जन्म-मरण नष्ट श्रौर ब्रह्मचर्य

पूर्ण हो गया है, उसे केवली कहते है।

- (३) जिसने समस्त धर्मांको पार कर लिया है, उसे बुद्ध कहते हैं।
- १. झं. नि. (३:३:६)२—१७. सु. नि. (पारायण वगा) १८—१६. बुद्धदेव (ना. प्र. का.)२०—२१. सु. नि. २२—२६. सु. नि. (सभियसुत्त)२७—३२. सु. नि. (कतहविवाद सुत्त) ३३. म. नि. (ब्रह्माषु सुत्तंत)

## श्रंतिम उपदेश

१. भिच्चुत्रो ! जहाँतक तुम लोग बराबर एकत्र होकर संघका कार्य करते रहोगे, जबतक तुममें ऐक्य रहेगा, ऐक्यसे तुम सघके सब कृत्य करते रहोगे, जहाँतक संघके किसी नियमका भंग नहीं करोगे, जहाँतक तुम अपने संघके वृद्ध भिच्चुत्र्योको मान देते रहोगे, जहाँतक तुम अपनी तृष्णाकी

वेदनाके बाद, यह अमुक विषय है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। श्रधीनता स्वीकार न करोगे, जहाँतक तुम एकातवासमें श्रानंद मानोगे, श्रौर जबतक तुम इस बातकी चिंता रखोगे कि तुम्हारे सब साथी सुखी रहें, तबतक तुम्हारी उत्तरोत्तर उन्नति ही होती जायगी, श्रव-नति नहीं।

- २. भिन्नुत्रो ! श्रम्युन्नतिके ये सात नियम मै बता देता हूँ, इन्हें ध्यानपूर्वक सुनो :--
  - (१) गृहसंबंधी निजी काममें श्रानंद न मानना;
  - (२) व्यर्थका बकवाद करनेमें त्रानंद न मानना;
  - (३) निद्रामें समय बितानेमें श्रानंद न मानना;
  - (४) भीड़भाड़ पसंद करनेवाले भित्तुस्रोके साथ समय बितानेमें स्रानंद न मानना;
  - (५) दुर्वासनात्रोके वश न होना;
  - (६) दुष्टोंकी संगतिमें न पड़ना;
  - (७) समाधिमे अल्प सफलता पाकर उसे बीचेंमें ही न छोड देना ।
- भिच्चुत्रो ! अभ्युन्नितके और भी सात नियम कहता हूँ, उन्हें सुनो :—
  - (१) श्रद्धालु बने रहना;
  - (२) पाप-कर्मसे लजाते रहना;
  - (३) लोकापवादका भय रखना;
  - (४) विद्याका संचय करना;
  - (४) सत्कर्म करनेमें उत्साह रखना;
  - (६) स्मृतिको जाग्रत बनाये रखना;
  - (७) प्रज्ञावान रहना ।
  - ४. शीलभ्रष्ट मनुष्यकी पाँच प्रकारसे हानि होती है :---
    - (१) दुराचरणसे उसकी संपत्तिका नाश होता है;
    - (२) उसकी अपकीर्ति फैलती है;

- (३) किसी भी सभामें उसका प्रभाव नहीं पड़ता;
- (४) शातिसे वह मृत्यु नहीं पाता;
- (५) मरनेके बाद वह दुर्गतिको प्राप्त होता है।
- ४. सदाचारी मनुष्यको, उसके सदाचरणके कारण, यह पाँच प्रकार का लाभ होता है:—
  - (१) सदाचराण्से उसकी संपत्तिकी वृद्धि होती है;
  - (२) लोकमें उसकी कीर्ति बढ़ती है;
  - (३) हरेक सभामे उसका प्रभाव पड़ता है;
  - (४) शातिसे वह मृत्यु पाता है;
  - (५) मरनेके बाद वह सुगतिको प्राप्त होता है।

华

६. अत्र तुम लोग अपनेको ही अपना अवलंबन बनास्रो । इस संसार-समुद्रमें अपनेको ही द्वीप बनास्रो, धर्मको अपना द्वीप बनास्रो । अपनी ही शरण जास्रो, और धर्मकी शरण में जास्रो ।

जो पुरुष मैत्री, मुदिता, करुणा श्रीर उपेचा इन चार स्मृत्युपस्थानो-की भावना करता है, वह श्रपने लिए द्वीप बना लेता है; यही धर्म-शरण है।

垛

७. मित्तुस्रो ! तुम्हारा ब्रह्मचर्य चिरस्थायी रहे, श्रौर यदि तुम्हे ऐसा अनुभव होता हो, कि तुम्हारे उस ब्रह्मचर्य के द्वारा बहुत-से लोगोका कल्याण हो, बहुत-से लोगोको सुख मिले, तो मेरे सिखाये हुए 'कुशल धर्म'का सम्यक् रीतिसे श्रध्ययन श्रौर उसकी शुद्ध भावना करो।

\*

- प्त. जो मनुष्य मेरे उपदेशके श्रनुसार सावधानीके साथ धर्मका श्राचरण करेगा, वह पुनर्जन्मसे छुटकारा पा जायगा, उसका दुःख नष्ट हो जायगा।
  - ६. मेरे परिनिर्वाण पश्चात् मेरे शरीरकी पूजा करने की माथापचीमें

न पडना। मैने तुम्हें जो सन्मार्ग बताया है, उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करना।

36

१०. तुम्हारे मन में विचार त्र्या सकता है कि बुद्ध के देहावसान के बाद हमारा कोई शास्ता (शासनकर्ता) नहीं रहा; पर मेरे न रहने के बाद मैने तुम्हे जिस धर्म त्र्यौर विनयकी शिचा दी है वही तुम्हारा शास्ता होगा।

12

११. मैं तुमसे कहता हूँ कि संस्कार श्रर्थात् कृतवस्तु नारावान है, श्रतः सावभानीके साथ जीवनके लच्यका संपादन करो ।

१-११. दी. नि. (महापरिनिच्बाण सुत्त)

# स्रक्ति-कग

 दूसरोंकी त्रुटियों या कृत्य श्रीर श्रकृत्यकी खोजमें न रहो । तुम तो श्रपनी ही त्रुटियो श्रीर कृत्य-श्रकृत्यों पर विचार करो ।

非

२. उस कामका करना श्रच्छा नहीं, जिसे करके पीछे पछताना पड़े, श्रीर जिसका फल रोते-बिलखते भोगना पड़े।

非

३. उसी कामका करना ठीक है, जिसे करके पीछे पछताना न पड़े, श्रीर जिसका फल मनुष्य प्रसन्नचित्तसे ग्रह्ण करे।

泰

- ४. पाप-कर्म दूधकी तरह तुरन्त नहीं जम जाता, वह तो भस्म से दिकी हुई श्रागकी तरह थोडा-थोडा जलकर मूद्र मनुष्यका पीछा करता है।
- केसे महान् पर्वत हवाके भकोरोंसे विकंपित नहीं होता, वैसे ही बुद्धिमान लोग किसीकी निंदा श्रीर खुतिसे विचलित नहीं होते।
- ६. वही पुरुष शीलवान् श्रीर धार्मिक है, जो न श्रपने लिए श्रीर न दूसरेके लिए पुत्र, धन श्रादिकी इच्छा करता है, श्रीर जो श्रधमेंसे अपनी समृद्धि नहीं चाहता।

\*

 पहलो श्रनर्थक वाक्योंसे वह एक सार्थक पद श्रेष्ठ है, जिसे सुन-कर शाँति प्राप्त होती है।

सहस्रों अनर्थक गाथात्र्रोंसे वह एक सार्थक गाथा श्रेष्ठ है, जिसे सुन-कर शॉति प्राप्त होती है।

जो अभिवादनशील और सदा वृद्धोंकी सेवा करनेवाले हैं, उनके
 ये चारों धर्म बढ़ते हैं — आयु, वर्ष, सुख और बल।

 एक दिनका सदाचारयुक्त और ज्ञानपूर्वक जीना सौ वर्षके शील्क रहित और श्रसमाहित जीवनसे श्रच्छा है।

魏

१०. यह समभक्तर पापीकी स्रवहेलना न करे कि 'वह मेरे पास नहीं स्रायेगा।' एक-एक बूँद पानीसे घडा भर जाता है। इसी तरह मूर्ख मनुष्य स्रगर थोडा-थोडा भी पाप सचय करता है, तो वह एक दिन पाप-समुद्रमें डूब जाता है।

\*

११. जो शुद्ध, पिवत्र श्रीर निर्दोप पुरुषको दोष लगाता है उस मूर्ख को उसका पाप लौटकर लगता है, जैसे वायुके रुख फेंकी हुई घूल श्रपने अपर सहज ही श्रा पड़ती है।

#

१२. मनुष्य स्वयं ही ऋपना स्वामी है; दूसरा कौन उसका स्वामी या सहायक हो सकता है ! ऋपनेको जिसने भलीभॉति दमन कर लिया, वह ही एक दुर्लम स्वामित्व प्राप्त कर लेता है ।

lé:

- १३. श्रनुचित श्रीर श्रहितकर कर्मोंका करना त्र्यासान है। हितकर श्रीर श्रमकर्म परम दुष्कर हैं।
- १४. जो पहले प्रमादमें था, श्रौर श्रव प्रमादसे निकल गया, वह इस लोकको मेव-मालासे उन्मुक्त चंद्रमाकी भॉति प्रकाशित करता है।

\*

१४. जो ऋपने किये हुए पापोको पुरुयसे दक देता है, वह इस लोक को इस प्रकार प्रकाशित करता है, जैसे बादलोसे उन्मुक चंद्रमा।

di:

१६. जिसने एक इस धर्मको छोड़ दिया है, जो भूठ बोलता है, श्रीर जो परलोकका खयाल नहीं करता, उसके लिए कोई भी पाप श्रकरणीय नहीं। १७. श्रेष्ठ पुरुषका पाना कठिन है। वह हर जगह जन्म नहीं लेता। धन्य है वह सुख-संपन्न कुल, जहाँ ऐसा धीर पुरुष उत्पन्न होता है।

\*

१८. विजयसे वैर पैदा होता है; पराजित पुरुष दुःखी होता है। जो जय ग्रीर पराजयको छोड़ देता है, वही मुखकी नींद सोता है।

\*

१६. रागके समान कोई श्राग नहीं; द्वेषके समान कोई पाप नहीं। पंचरकधोके (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रीर विज्ञान) समान कोई दुःख नहीं, श्रीर शांतिके समान कोई सुख नहीं।

\*

२०. भूल सबसे बडा रोग है; शरीर सबसे बडा दुःख है—इस बातको अच्छी तरह समक्त लेना चाहिए। यथार्थमें निर्वाण ही परमसुख है।

\*

6

२२. सत्पुरुषोका दर्शन अच्छा है। संतोंके साथ रहना सदा सुख-कारक है। मूखों के अदर्शनसे (अलग रहनेसे) मनुष्य सचमुच सुखी रहता है।

×

२३. मूर्लों की संगति में रहनेवाला मनुष्य चिरकाल तक शोक-निमन्न रहता है। मूर्लोंकी संगति शत्रुश्रोकी तरह सदा ही दुःखदायक होती है, श्रौर घीर पुरुषोंका सहवास श्रपने बंधु-बाधवोंके समागमके समान सुखदायी होता है।

2

२४. सदा सच बोलना, क्रोध न करना श्रौर याचकको यथेच्छ दान दिना—इन तीन बातोंसे मनुष्य देवताश्रोके निकट स्थान पाता है। २४. यह पुरानी बात है, कुछ आ़जकी नहीं कि, जो नहीं बोलता उसकी भी लोग निंदा करते हैं, और जो बहुत बोलता है उसे भी दोष लगाते हैं। इसी तरह मितमाषीकी भी लोग निंदा करते हैं। ससारमें ऐसा कोई नहीं, जिसकी लोग निंदा न करे। बिल्कुल ही निंदित और बिल्कुल ही प्रशंसित पुरुष न कभी हुआ, न होगा और न आ़जकल है।

२६ कायाको उद्विग्न होनेसे बचा; काया पर दमन कर; कायाके दुश्चरितको छोड़; वाणीके सुचरितका स्राचरण कर।

२७. वाणीको उद्विग्न होनेसे बचा; वाणीको संयत रख; वाणीके दुश्चरितको छोड़; वाणीके सुचरितका अ।चरण कर।

२८, मनको उद्दिग्न होनेसे बचा; मनको वशमें कर; मनके दुश्च-रितको छोड़; मनके सुचरितका श्राचरण कर।

२६, रागके समान कोई स्त्राग नहीं; द्वेषके समान कोई स्त्ररिष्ट ग्रह नहीं; मोहके समान कोई जाल नहीं; स्त्रोर तृष्ण के समान कोई नदी नही।

३०. जैसे सुनार चाँदीके मैलको दूर करता है, उसी तरह बुद्धिमान पुरुषको चाहिए कि वह अपने मलो (पापो) को प्रतिच्या थोड़ा-थोड़ा दूर करता रहे।

३१. यह लोहेका मुरचा ही है जो लोहेको खा जाता है। इसी प्रकार पापीके पाप-कर्म ही उसे दुर्गतिको पहुँचाते हैं।

2

३२. उपासनाका मुरचा श्रनभ्यास है। मकानका मुरचा उसकी बेमरम्मती है। शरीरका मुरचा श्रालस्य है, श्रीर संरच्कका मुरचा प्रमाद है।

33. जो प्राणियोकी हिसा करता है, जो सूठ बोलता है, जो संसारमें न दी हुई चीज़को उठा लेता है अर्थात् चोरी करता है, जो पराई स्त्रीके साथ सहवास करता है, जो शराब पीता है, वह मनुष्य लोकमें अपनी जड़ आप ही खोदता है।

赫

२४. दूसरेका दोष देखना आसान है; किंतु अपना दोष देखना कठिन है। लोग दूसरेके दोषोको असके समान फटकते फिरते हैं, किंतु अपने दोषोको इस तरह छिपाते हैं, जैसे चतुर जुआरी हरानेवाले पासेको छिपा लेता है।

茶

३४. जो दूसरोके दोषोको सदा ही देखा करता है श्रीर हमेशा हाय-हाय किया करता है, उसकी वासनाएँ बढ़ती ही जाती है, श्रीर वह उनका नाश नहीं कर सकता।

非

३६. बहुत बोलनेसे कोई पडित नहीं होता । जो स्तमाशील वैर-रहित श्रौर श्रभय होता है, वही पंडित कहा जाता है।

\*

३७. वह धर्मधर नहीं जो बहुत बोलता है। वही धर्मधर है ऋौर वही धर्मविषयोम ऋपमादी है, जिसने चाहे थोड़ा ही धर्म सुना हो, पर जो धर्मका ठीक-ठीक ऋाचरण करता है।

ķ.

३८. यदि किसीके सिरके बाल पक जाये, तो इससे वह स्थिवर या बड़ा नहीं हो जाता। उसकी उम्र भले ही पक गई हो, किंतु वह व्यर्थ ही वृद्ध कहा जाता है।

\*\*

३६. बड़ा श्रसलमें वही है, जिसमें सत्य, धर्म, श्रिहंसा, संयम श्रीर दम है, जो मलसे रहित श्रीर धीर है। ४०. जो पुरुष ईर्ष्यालु, मात्सर्ययुक्त और शठ है, वह बहुत वोलने या सुन्दर रंग-रूप के कारण साधु नहीं हो सकता।

४१. साधु वही है, जिसके दोष जड़मूलसे नष्ट हो गये हैं। जो विगत-दोष श्रीर मेधावी है, वही साधु है।

४२. श्रनियमित श्रीर मिथ्याभाषी मनुष्य मूँड मुँडानेमात्रसे ही भिन्नु नहीं हो जाता । क्या ऐसा मनुष्य भिन्नु हो सकता है, जो वासना श्रीर लोभ से युक्त हो ?

४३. वही श्रसलमें भित्तु है, जिसने छोटे-बडे सव पाप त्याग दिये हैं। जिसके पाप शमित हो गये हैं, वही श्रमण कहा जाता है।

४४. भिक्ता मॉगनेमात्रसे कोई भिक्तु नहीं होता। भिक्तु वही होता है, जो धर्मानुकूल आचरण करता है।

४४. जो पाप श्रीर पुरायसे ऊँचा उठकर ब्रह्मचारी वन गया है, जो लोकमें धर्मके साथ विचरता है, उसीको भिन्नु कहना चाहिए ।

४६. श्रज्ञानी श्रौर मृद्ध मनुष्य केवल मौन रहनेसे मुनि नहीं हो जाता। वहीं मनुष्य मुनि है, जो तराजूकी तरह ठीक-ठीक जॉच करके सुव्रतोका प्रहण श्रौर पापोंका त्याग करता । जो दोनो लोकोका मनन करता है वहीं सच्चा मुनि है।

४७. जो प्राणियोंकी हिंसा करता है वह श्रार्य नहीं । समस्त प्राणियों-के साथ जो श्रहिंसाका वर्ताव करता है वही श्रार्य है । ४८. यदि थोड़ा सुख छोड देनेसे विपुल सुख मिलता हो, तो बुद्धि-मान् पुरुष विपुल सुखका खयाल करके उस थोड़ेसे सुखको छोड़दे ।

४६. दूसरेको दुःख देकर जो अपना मुख चाइता है, वह वैरके जल-मे फॅसकर उससे छूट नहीं सकता।

४०. ऐसे ही उन्मत्त श्रीर प्रमत्त लोगोके श्रासव (चित्तके मल) बढ़ते हैं, जो कर्त्त व्यको छोड़ देते हैं श्रीर श्रकर्तव्यको करते हैं।

४१. जो शरीरकी अनित्य गतिको नित्य विचारते हैं, जो अकर्तव्यसे दूर रहते और कर्त्तव्य कृत्यको करते हैं, उन ज्ञानी सत्पुरुषोके आसव अस्त हो जाते हैं।

४२. श्रद्धावान्, शीलवान्, यशस्वी श्रौर धनी पुरुष जिस देशमें जाता है, वहाँ वह पूजा जाता है।

४३. हिमालयके धवल शिखरोंके समान संतजन दूरसे ही प्रकाशते हैं। श्रीर, श्रसत लोग इस तरह श्रदृष्ट रहते हैं, जैसे रातमें छोड़ा हुआ वाण।

४४. काषाय वस्त्र पहननेवाले बहुत से पापी श्रीर श्रसंयमी मिलेगे। ये सब श्रपने पाप-कर्मके द्वारसे नरकलोकको जायेगे।

४४. ग्रसंयमी ग्रौर दुराचारी मनुष्य राष्ट्रका ग्रन व्यर्थ लाये इससे तो ग्रागमें गरम किया हुन्ना लोहेका लाल गोला खा जाये वह ग्रच्छा।

४६. परस्त्रीगमन करनेसे त्रपुर्य-लाभ, बुरी गति, भयभीत (पुरुष) की भयभीत (स्त्री) से श्रत्थल्प रित, यही मिलता है। इस्र्लिए मनुष्यको परस्त्री-गमन नहीं करना चाहिए।

४७. जैसे ग्रसावधानीसे पकडा हुग्रा कुश हाथ को काट देता है, उसी तरह श्रसावधानीके साथ संन्यास ग्रहण करनेसे मनुष्यको नरककी प्राप्ति होती है।

1

४८. दुष्कृतका (पाप) न करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि दुष्कृत करने-वालेको पीछे पछताना पडता है। सुकृतका करना ही श्रेष्ठ है, जिससे मनुष्य को श्रनुताप न करना पड़े।

쾫

४६. मुनिको गॉवम इस प्रकार विचरना चाहिए, जिस प्रकार भौरा पूलके रंग श्रीर सुगधको न बिगाड़ता हुआ उसके रसको लेकर चल देता है।

Ġ

६०. कोई भी सुगंघ, चाहे वह चंदनकी हो चाहे तगरकी या चमेली-की, वायुसे उलटी श्रोर नहीं जाती। किंतु सत्पुरुघोकी सुगंघ वायुसे उलटी श्रोर भी जाती है। सत्पुरुघोकी सुगंघ सभी दिशाश्रोको सुवासित करती है।

ď.

६१. चदन या तगर, कमल या जूही इन सबकी सुगंधसे सदाचारकी सुगंध श्रेष्ठ है।

\*

६२. तगर श्रौर चंदनकी जो गध है वह श्रल्पमात्र है, श्रौर जो सदाचारियोंकी उत्तम गंध है, वह देवताश्रोतक पहुँचती है।

数

६२. चाहे कितनी ही धर्मसहिताओंका पाठ करे, किंतु प्रमादी मनुष्य उन संहिताओंके श्रनुसार श्राचरण करनेवाला नही होता; श्रतः वह श्रमण श्रर्थात् साधु नहीं हो सकता । वह तो उस ग्वालेके समान है, जो दूसरोकी गायोंको गिनता रहता है।

- ६४. जो पुरुष राग-द्रेषादि कपायो (मलों) को विना छोडे ही काषाय (गेरुग्रा) वस्त्र धारण कर लेता है, श्रीर जिसमें न संयम है न सत्य वह काषाय वस्त्र धारण करनेका ग्राधिकारी नहीं।
- ६४. जिसने कषायां (मला) का त्याग कर दिया है, जो सद।चारी, संयमी ख्रोर सत्यवान है वही काषाय वस्त्र धारण कर सकता है।
- ६६. जिस प्रकार कलछी दाल-तरकारीके स्वादको नही समभ सकती, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य सारी जिंदगी पंडतोकी सेवामे रहकर भी धर्म श्रीर ज्ञानका रस प्राप्त नहीं कर सकता।
- ३७. जिस प्रकार जीभ दाल-तरकारीको चखते ही स्वाद पहचाने लेती है, उसी प्रकार विज्ञपुरुष पंडतोंकी सेवामें मुहूर्तमात्र रहकर भी धर्म श्रीर ज्ञानको प्राप्त कर लेता है।
- ६ जनतक पापका परिपाक नहीं होता, तभीतक मूर्ख मनुष्यको वह मधु-सा मीठा लगता है। किंतु जब पाप-कर्मके फल लगने लगते हैं, तब उस मूर्खको भारी क्लेश होता है।
- ६६. जिसके पास कोई मालमता नहीं, जो सचय करना नहीं जानते; जिनका भोजन नियत हैं. जिन्हें जगत् शूर्यता-स्वरूप दिखाई देता है, श्रीर जिन्होंने निर्वाशपद प्राप्त कर लिया है, उनकी गति उसी प्रकार मालूम नहीं हो सकती, जिस प्रकार श्राकाशमे पित्त्योंकी गति।
- ७०. सौ वर्षके ख्रालसी और हीनवीर्य जीवनकी ख्रपेचा एक दिनका हढ़ कर्मरायताका जीवन कही ख्रच्छा है।

- ७१. न त्राकाशमें, न समुद्रमे, न पर्वतांकी लोहमें कोई ऐसा ठी. है, जहाँ पापी प्राणी श्रपने किये हुए पाप-कमों से त्राण पा सके।
- ७२. बुढापेतक सदाचारका पालन करना मुखकर है। स्थिर श्रद्धा सुखकर है। प्रज्ञा का लाभ सुखकर है। ब्रीर पापकर्मी कान करना सुखकर है।
  - ७३. जिसने हाथ. पर श्रीर वाणी को संयममें रखा है, वही सर्वोत्तम संयमी है। मैं उसीको भिन्नु कहता हूँ. जो श्रपने में मस्त है, जो सयत है एकातसेवी है श्रीर संतुष्ट है।
  - ७४. जिस भिन्तुकी वाणी श्रपने वशमें है, श्रीर जो थोड़ा बोलता है, जो उद्धत नहीं है, श्रीर धर्मको प्रकाश में लाता है, उसीका भाषण मधुर होता है।
  - ५४. न तो अपने लाभका तिरस्कार करे, श्रीर न दूसरोके लाभकीस्पृहा।
- ७६. इस नाम-रूपात्मक जगत्में जिसे बिल्कुल ही ममता नहीं, श्रीर जो किसी वस्तुके न मिलने पर उसके लिए शोक नहीं करता, वही सचा भिन्नु है।
- ७७. ध्यानमें रत रहो, प्रमाद मत करो। तुम्हारा चित्त भोंगोंके चक्करमें न पड़े। प्रमादके कारण तुम्हें लोहेका लाल-लाल गोला न निगलना पड़े। श्रीर दुःलकी श्रागसे जलते समय तुम्हें यह कहकर कन्दन न करना पड़े कि 'हाय, यह दुःख है।'
- ७८ जैसे जुहीकी लता कुम्हलाये हुए फूलोंका त्याग कर देती है, वैसे ही तुम राग स्त्रीर द्वेषको छोड़ दो।

७६. अपनेको अपने आप उठा, अपनी आप परीचा कर । इस प्रकार त् अपनी आप रचा करता हुआ विचरशील हो सुखपूर्वक इस लोकमें विहार करेग ।

\*

८०. मनुष्य आप ही अपना स्वामी है, आप ही अपनी गति है। इसलिए त् अपनेको संयममें रख, जैसे बनिया अपने घोड़ेको अपने काबूमे रखता है।

\*

५१. धर्मपूर्वक माता-िपताका भरण-पोष्यक् करे, धर्मपूर्वक व्यवहार श्रीर विशिष्य करे । यहस्थाको इस प्रकार श्रालस्य श्रीर प्रमाद छोड़ कर श्रपना धर्म-पालन करना चाहिए ।

×

पर. दुःखका समूल नाश करनेके लिए ब्रह्मचर्यका व्रतपालन श्रत्यंत श्रावश्यक है।

称

प्रवेत हंस, क्रोंच, मोर, हाथी श्रीर मृग ये सभी पशु-पत्ती सिंहसे भय खाते हैं। कीन शरीरमें बड़ा है श्रीर कीन शरीरमें छोटा, यह तुलना करना व्यर्थ हैं।

इसी प्रकार मनुष्योमें बौने शरीरका होते हुए भी यदि कोई प्रज्ञानान् है, तो वही नास्तवमें बड़ा है। भारी भरकम शरीरके होते हुए भी मूर्ख मनुष्यको हम बड़ा नहीं कह सकते।

.

प्तथ. संसर्ग होनेसे स्नेह उत्पन्न होता है। स्नेहसे दुं: ब होता है। यह स्नेह ही दोष है, ऐसा समभ्तकर गैडाके सीगकी तरह एकाकी ही रहना चाहिए।

प्य. देख, यह श्रासिक है; इसमें सुख थोड़ा है, श्रास्वाद कम है, श्रीर दुःख श्रिषक । सावधान ! यह मछली फँसानेका श्रॉकड़ा है। द् . जैसे कोई मनुष्य किसी प्रचंड धारकी नदीमें उत्तरकर तैर न सकनेके कारण बह जाता है श्रौर दूसराको पार नहीं उतार सकता, वैसे ही जिस मनुष्यने धर्मज्ञानका संपादन नहीं किया, श्रौर विद्वानोंके मुखसे श्रर्थपूर्ण वचन नहीं सुने, जो स्वयं ही श्रज्ञान श्रौर संशयमें डूबा हुआ है, वह दूसरों का किस प्रकार समाधान कर सकता है ?

\*

प्रश्नाधान तो वह ज्ञानी पुरुष कर सकता है, जो विद्वान, संयतात्मा, बहुश्रुत तथा अप्रकंप्य होता है, ग्रीर जिसने श्रोतावधानके द्वारा निर्वाण्ज्ञान का संपादन किया है।

\*

प्य. तू तो निष्काम निर्वाणका चितन कर श्रीर श्रहंकारी वासना छोड़दे। श्रहंकारका त्याग करने पर ही तुमे सुचिर शांति मिलेगी।

दश्. जो निंदनीय मनुष्यकी प्रशंसा श्रथवा प्रशंसनीय पुरुषकी निदा करता है, वह श्रपने ही मुखसे श्रपनी हानि करता है, श्रीर इस हानिके कारण उसे मुख प्राप्त नहीं होता।

\*

**६०.** जुएमे धन गॅंबानेसे जो हानि होती है वह कम है, कितु सत्यु-रुषोंके संबंध में श्रपना मन कलुषित करना तो सर्वस्व-हानिसे भी बढ़कर श्रात्म हानि है।

\*

६१. मूर्खे मनुष्य दुर्वचन बोलकर खुइ ही श्रपना नाश करते हैं।

६२. जो छिछला या छिछोरा होता है वही ज्यादा श्रावाज करता है, पर जो गंभीर होता है, वह शात रहता है। मूर्ल श्रधभरे बड़ेकी तरह शोर मचाते हैं, पर प्रज्ञावान गंभीर मनुष्य सरोवरकी भाति सदा शात रहते हैं।

६३. जो संयतात्मा पुरुष सब कुछ जानने हुए भी बोलते नहीं हैं, वे ही मुनि मौनवत के योग्य हैं।

- ६४. यह स्रविद्या ही महान् मोह है, जिसके कारण मनुष्य चिरकालसे संसार में पड़ा है। किन्तु जो विद्यालाभी प्राणी होता है, वह बारबार जन्म नहीं लेता।
- ६४. जो भी दुःख पैदा होता है, वह सब संस्कारोंसे ही पैदा होता है; संस्कारोंके निरोधसे दुःखकी उत्पत्ति श्रसंभव हो जाती है।

\*

६६. इस सारे प्रयचका मूल ब्रहंकार है। इसका जड़मूलसे नाश कर देना चाहिए। ब्रहंकारके समूल नाशसे ही ब्रातःकरणमें रमनेवाली तृष्णाब्रोका ब्रांत हो सकता है।

#

- ६७. श्रनात्मामे श्रात्मा है, ऐसा माननेवाले श्रौर नामरूपके बंधन में पडे हुए इन मूढ़ मनुष्योंकी श्रोर तो देखो, वे यह समभते हैं कि 'यही सत्य है।
- ध्य. वे ज़िस-जिस प्रकारकी कल्पना करते हैं उससे वह वस्तु भिन्न प्रकारकी होती है ऋौर उनकी कल्पना भूठी ठहरती है; क्योंकि जो स्त्र्या-भंगुर होता है वह नश्चर तो है ही।
- **६६.** पर श्रार्थ लोग मानते हैं कि निर्वाण श्रविनश्वर है श्रौर वहीं सत्य है; श्रौर वे सत्यज्ञानके बलपर तृष्णारहित होकर निर्वाण-लाभ करते हैं।

\*

- १००. जिस प्रकार सॉपके फनसे हम अपना पैर दूर रखते हैं, उसी प्रकार जो कामोपभोगसे दूर रहता है वह स्मृतिमान् पुरुप इस विषभरी तृष्णाका त्याग करके निर्वाण-पथकीं स्रोर स्रप्रसर होता है।
- १०१ वासना ही जिसका उद्देश्य हो, श्रीर संसारी सुखोके बन्धनमें जो पड़ा हुश्रा हो, उसे छुड़ाना कठिन है; क्योंकि जो श्रागे या पीछेकी श्राशा रखता है श्रीर श्रतीत या वर्तमान कालके कामोपभोगमें छुब्ध रहता है, उसे कीन छुड़ा सकता है ?

१०२ सोने-चॉदीके लाखो-करोड़ो सिक्कोंको मैं श्रेष्ठ धन नहीं कहता । उसमें तो भय-ही-भय है—राजाका, ग्राग्निका, जलका, चोरका, खुटेरेका ग्रीर ग्रापने सगे-संबंधियोंतकका भय है।

\*

१०३. श्रेष्ठ श्रोर ग्रन्चन्नल तो मै इन सात धनोको मानता हूँ-श्रद्धा, शील, लजा, लोक-भय, श्रुत, त्याग श्रोर प्रज्ञा। इस सप्तविध धनको बीन लूट सकता है, श्रीर कौन छीन सकता है?

\*

१०४. लोभ, द्रेष श्रीर मोह ये पापके मूल हैं; श्रलोभ, श्रद्धेष श्रीर श्रमोह ये पुण्यके मूल हैं।

\*

१०४. ये जो चद्र और सूर्य आकाश-मंडलमें प्रकाशित हो रहे हैं श्रीर ब्राह्मण जिन्हें नित्य स्तोत्रोंके गानसे रिभाते श्रीर पूजते हैं, उन चद्र- सूर्यकी श्रोर जानेका मार्ग क्या ये ब्राह्मण बतला सकेंगे ?

जिन चद्र-सूर्यको ये ब्राह्मण् प्रत्यच्च देख सकते हैं, उनतक पहुँचने का मार्ग जब वे न जान ही सकते हैं, न बतला ही सकते हैं, तो उस ब्रह्मसायुज्यताके मार्गका वे क्या उपदेश करेंगे, जिस न उन्होंने ही कभी देखा है श्रीर न उनके श्राचार्योंने ही ? यदि ब्रह्मसायुज्यताके मार्गका वे उपदेश करते है तो यह एक विचित्र ही बात है।

šķ.

१०६. जो स्मृतिमान् मनुष्य अपने भोजनकी मात्रा जानता है उसे अजीर्णकी तकलीफ नहीं होती। वह आयुका पालन करते-करते बहुत वधों के बाद बृद्ध होता है।

\*

१०७. कोई-कोई स्त्री तो पुरुषसे भी श्रेष्ठ निकलती है। यदि वह बुद्धिमती, सुशीला श्रीर बड़ो का श्रादर करनेवाली तथा पितव्रता हो तो उसे कौन दोष दे सकता है ! उसके गर्भसे जो पुत्र जन्म लेता है वह शूर-वीर होता है। ऐसी सद्भाग्यवती स्त्रीके गर्भसे जन्म लेनेवाला पुत्र साम्राज्य चलानेकी पात्रता रखता है।

१०८. क्रपणके धनकी कैसी बुरी गति होती है ? क्रपण मनुष्यसे उसके जीवन-कालमें किसीको सुख नहीं पहुँचता, उसका इकट्टा किया हुआ सारा धन अन्तमें राजाके खजानेमे जाता है, या चोर लूट लेते हैं, अथवा उसके शत्र ही उसे तिड़ी-बिडी कर देते हैं।

कृपग्रे धनकी वैसी ही गति होती है, जैसी जगज़के उस तालाबकी जिसका पानी किसीके काम नहीं स्राता, स्रोर वह वहीका-वही सख जाता है।

१०६. जरा श्रीर मरण तो भारी-भारी पर्वतोसे भी भयं कर हैं। हाथी, घोड़ा, रथ श्रीर पैदल सैनिकोंकी चतुरंगिणी सेनासे कही जरा श्रीर मृत्युकी पराजय हो सकती हैं। जरा श्रीर मृत्युके घर यह भेदभाव नहीं कि यह ब्राह्मण है श्रीर यह चाडाल।

११०. सदाचार-रत मनुष्य इस लोकमें प्रशंसा पाता है, श्रीर पर-लोकमे सद्गति।

१११. अपने हाथसे कोई अपराध हो गया हो तो उसे स्वीकार करना, और भविष्यमें फिर कभी वह अपराध न करना, यह आर्थ ग्रहस्थ का कर्त्त व्य है।

११२. धर्मको जानकर जो मनुष्य वृद्धजनोंका आदर-सत्कार करते हैं, उनके लिए इस लोकमे प्रशंसा है और परलोकमें सुगति।

११३. भित्तुत्रो ! मै तुम्हारी सेवा न करूँगा तो कौन करेगा ? यहाँ तुम्हारी माता नहीं, पिता नहीं, जो तुम्हारी सेवा-शुश्रूषा करते । तुम एक

दूसरे की सेवा न करांगे, तो फिर कौन करेगा १ जो रंगीकी सेवा करता है वह मेरी ही सेवा करता है।

尜

११४. लोभके फंदेमे फॅसा हुन्ना मनुष्य हिसा भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री-गमन भी करता है, भूठ भी बोलता है, न्नौर दूसरों का भी वैसा ही करनेके लिए प्रिंत करता है।

\*

११४. तुम खुद ग्रपनी त्रॉखसे देखों, कि यह धर्म ब्रकुशल है, श्रतः त्याज्य है; इसे हम ग्रहण करेंगे तो हमारा श्रहित ही होगा। श्रकुशल धर्मका प्रमंका त्याग श्रीर कुशल धर्मका ग्रहण, दोनो तुम श्रपनी प्रशासे करो —श्रतसे या मत-परग्परासे नहीं; प्रामाण्य शास्त्रोकी श्रनुकूलतासे या तर्कके कारण नहीं; न्यायके हेतुसे या श्रपने चिरचितित मत केश्रनुकृल होनेसे नहीं श्रीर वक्ताके श्राकार श्रथवा उसके भव्यरूपसे प्रभावित होकर भी नहीं।

\*

११६. मुक्त पुरुष सर्वदा मुखकी नींद सोता है। रागादिसे रहित नितात स्त्रनासक्त स्रौर निर्भय पुरुष स्त्रातरिक शातिमें विहार करता हुस्रा सदैव मुखकी नीद सोता है।

\*

११७. कटु वाक्यको सुनकर हम उसे मनमें न लाना चाहिए।

११८. हानि-लाभको न देखकर सौ वर्ष जीनेकी श्रपेचा हानि-लाभ को देखते हुए एक दिनका जीना श्रच्छा है।

११६. जो परवश है वह सब दुःख है। सुख तो एक स्ववशतामें ही है।

१२०. मूर्ख तबतक नहीं समभता, जबतक कि वह पापमें पचता नहीं। पापमे जब वह पचने लगता है, तभी उसकी समभमें आता है कि अरे, यह तो पाप-कर्म है। १२१. हत्याका फल हत्या है, निदाका फल निदा है ख्रौर कोधका फल कोध। जो जैसा करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है।

\*

१२२. रंग या रूपसे मनुष्य मुज्ञेय नहीं होता । किसीको देखते ही उसपर विश्वास न कर लेना चाहिए । रूप श्रीर रगसे कितने ही मनुष्य स्थमी-से मालूम होते हैं।

3%

१२३. ऐसे बने हुए मनुष्य मिट्टीके नकली कु डलकी तरह या सानेसे मदे हुए ताबेके दुकड़ेकी तरह होते हैं। ऊपरसे मुंदर किंतु मीतस्से वे महान अश्रद्ध होते हैं।

\*

१०४. तुमे इस बातका अप्रयास करना चाहिए कि मेरे चित्तमे विकार नहीं आने पायेगा, मुँहसे दुर्वचन नहीं निकालूँगा, श्रौर द्वेषरहित हो मैत्रीभावसे इस संसारमें विचरण करूँगा।

\*

१२४. तुम्हारे लिए दो ही कर्त्तव्य है — एक तो धर्म-वचनका मनन
स्रोर दूसरा स्रार्य तृष्णीभाव, स्रर्थात् उत्तम मौन ।

\*

१२६. उनके लिए श्रमृतका द्वार बंद है, जो कानोंके होते हुए भी श्रदाको छोड़ देते है।

१२७ जिन जीवोके समस्त स्रासव स्रर्थात् मल नष्ट हो जाते हैं, उन्हींको 'जिन' कहते हैं।

\*

१२८ परमलाभ त्रारोग्य है त्रीर परमसुल निर्वाण ।

\*

१२६. सत्य-प्राप्तिका उपकारी धर्म प्रयत्न है। मनुष्य प्रयत्न न करे तो फिर सत्यकी प्राप्ति कहाँसे हो १ श्रौर, प्रयत्नका उपकारी धर्म उद्योग है । बिना उद्योगके मनुष्य प्रयत्न नहीं कर सकता।

樂

१२०. उच्चकुतमें जन्म लेनेसे लोभ थोडा ही नष्ट हो जाता है। उच्चकुलमें जन्म लेनेसे न द्वेष ही नष्ट होता है, न मोह ही।

१३१. उच्चकुलमे भले हो न जन्म लिया हो, कित यदि मनुष्य धर्ममार्ग पर त्रारूद होकर धर्मका ठीक-ठीक त्राचरण करता है, तो वह प्रशसनीय है, पूज्य है।

\*

१३२. जो मनुष्य स्रपनी उच्चकुलीनताका स्रभिमान करता है स्रौर दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है, वह प्रदृष्या ले लेने पर भी 'स्रसत्पुरुष' ही कहलायेगा।

१३३. यह वृद्धोकी छाया है, यह शून्य ग्रह है। प्रमाद मत करो, ध्यान रहे।

4

१३४. चाहे ग्रहस्थ हो चाहे संन्यासी, यदि वह मिथ्या प्रतिज्ञावाला है, तो वह मिथ्या प्रतिपत्ति (मिथ्याचरण्) के कारण् कुशल धर्मका आराध्यक नहीं हो सकता।

4

१२४. उलीचो, उलीचो, इस नावको उलीचो; उलीचनेसे तुम्हारी यह नाव हल्की हो जायगी, ऋौर तभी जल्दी-जल्दी चलेगी। राग ऋौर हे षका छेदन करके ही तुम निर्वाणपद पा सकोगे।

\*

१३६. काट डालो वासनाके इस वीहड़ वनको; एक भी वृत्त न रहने पाये। यह महाभयंकर वन है। जब वन ख्रौर उसमें उगनेवाली भाड़ियोंको काट डालोगे, तभी तुम निर्वासायद पास्रोगे। १३७. श्रात्मस्नेहको इस तरह काटकर फेंक दे, जिस तरह लोग शरद् ऋतुके कुमुदको हाथसे तोड़ लेते हैं। शांतिके मार्गका श्राश्रय ले— यह बुद्ध द्वारा उपदिष्ट मार्ग है।

林

१२८. बुद्धके निर्दिष्ट मार्गपर वहीं चल सकता है, जो मून, वचन श्रीर कायाको पापोंसे बचाता है।

黎

१३६. यह ब्रह्मचर्य न तो ब्रादर-सत्कार प्राप्त करनेके लिए है, न शील सपत्ति प्राप्त करनेके लिए — ऋौर न समाधि-सपत्ति या प्रज्ञा प्राप्त करनेके लिए है। यह ब्रह्मचर्म तो ब्रात्यंतिक चित्त-विमुक्ति ऋर्थात् निर्वा-एपद प्राप्त करनेके लिए है। ब्रात्यंतिक चित्त-विमुक्ति ही ब्रह्मचर्यका सार है, और यही ब्रह्मचर्यंव्रतका पर्यवसान भी है।

\*

१४०. जिस श्रद्धालु गृहस्थमें सत्य, धर्म, धृति श्रीर त्याग ये चार गुण हैं, वह इस लोकसे परलोकमें जाकर शोक नहीं करता।

۶

१४१. वहीं बात बोलनी चाहिए, जिससे श्रपनेको संताप न हो, श्रौर जिससे किसीको दुःख न पहुँचे । यही सुभाषित वाक्य है ।

\*

१४२. वही प्रिय बात बोलनी चाहिए, जो श्रानन्ददायक हो; श्रीर ऐसा न हो कि दूसरेके लिए प्रिय बात बोलनेसे पाप लगे।

१४३. सत्य ऋमृतवाणी है, यही सनातन नियम है।

१४४. संतोने कहा है कि सुभाषित वाक्य ही उत्तम है। धर्मकी बात कहना, श्रधमें की न कहना यह दूसरा सुभाषण है। प्रिय बोलना, श्राप्रय न बोलना, यह तीसरा सुभाषण है। सत्य बोलना, श्रसत्य न बोलना, यह चौथा सुभाषण है।

१४%. भित्तु आं! अब तुम लोग जा आं, घूमो; बहुजनके हितके लिए; बहुजनके सुखके लिए; देवता आं और मनुष्यों के कल्या एके लिए घूमो । कोई दो भित्तु एक तरफ न जाना । तुम लोग उस धर्मका उपदेश करो, जो आदिमें कल्या एकारी है, मध्यमें कल्या एकारी है और अंतमें कल्या एकारी है ।

१. ध. प. (पुष्फवग्गो) २—४ ध. प. (बालवग्गो) ४—६ ध. प. (पण्डितवग्गो) ७--६ ध. प. (सहस्सवग्गो) १०--११ ध. प. (पापवगगो) १२--१३ ध. प. (श्रत्तवगगो) १४--१६ ध. प. (लोकवग्गो) १७ ध. प. (बुद्धवग्गो) १८—२३ ध. प. (सुखवग्गो) २४---२८ ध. प. (कोधवग्गो) २६--३४. ध.प. (मलवग्गो) ३६--४७ घ. प. (धम्मद्वागो) ४८—४३ (पिक्सिएएक वग्गो) ४४— ४८ घ. प. (निरयवग्गो) ४६--६२ घ. प. (पुष्फवग्गो) ६३--६४ ध. प. (यमकवग्गो) ६६-६८. ध. प. (बालवग्गो) ६६. ध.प. (श्रहतवग्गो) ७० ध.प. (सहस्तवग्गो) ७१ ध. प. (पापवग्गो) ७२. ध.प. (नागवग्गो) ७३—८०. ध.प. (भिक्खुवग्गो) ८१. सु.नि. (धम्मिक सुत्त) ८२—८६ सु. नि. (निदानवग्गो) (भिक्खु-संयुग) ८४-८४. सु. नि. (खग्गविषाण सुत्त) ८६-८७. सु. नि. (नावा सुत्त) ८८—६१. सु. नि. (कोकालिक सुत्त) ६२—६३. मु. नि. (नालक सुत्त) ६३—६४, सु. नि. (द्वयतानुषस्तना सुत्त) १००. सु. नि. (काम सुत्त) १०१. सु. नि. (गुहट्टक सुत्त) १०२. सु. नि. (दुइट्टक सुत्त) १०३. श्रं. नि. (धन सुत्त) १०४. श्रं. नि. (कालाम सुत्त) १०४. दी. नि. (तेविड्ज सुत्त) १०६-११०. बु. ली. सा. सं. (कोसल संयुत्त) १११. दीं. नि. (सामञ्जाफल-सुत्त) ११२. बु.च. (श्रनाथर्पिडक दीचा) ११३. बु.च. (पृष्ठ ३३८) ११४--११४. श्रं. नि. (३. ७. ४.)११६. श्रं. नि. (३. ४. ४.) ११८ घ. प. ११६ बु. च. (विसाख सुत्त) १२० —१२१ बु. च.

(संगाय सत्त) १२२--१२३ श्रं नि. (३, २, १) १२४. म. नि. (ककचूपमस्त्रंत) १२४--१२७ म. नि. (पासरासि स्त्रंत) १२८ म. नि. (मागंदिय सुत्तंत) १२६. म. नि. (चंकि सुत्त) १३०-१३२ म. नि. (सधुरिस धम्म सुत्तन्त) १३३. स. नि. (आनंज सप्पाव सुत्तंत) १३४. स. नि. (सुभ सुत्तत) १३४. ध. प. (भिक्खु-वग्गो) १३६--१३८. ध. प. (मग्गवग्गो) १३६. म. नि. (महासारो-पम सुत्त) १४०. सु. नि. (त्रालवक सुत्त) १४१--१४४ सु. नि. (समासित सुत्त) १४४. इं. नि. (४-१-४)

श्रकुशल पाप; दुष्कृत्यः

स्थिर श्रकंप्य

कामवासना ऋौर क्रोध इन दो संयोजनोका सपू-श्रनागामी

र्णतया उच्छेद करनेवाला श्रमण

श्चपरिगृह श्रनादान

जिससे उत्तम कोई दूसरा न हो श्रनुत्तर

मल **ऋनुशय** 

दिव्य ज्ञान श्रभिज्ञा

जिसका कोई प्रतिस्पर्धी अथवा शत्रु न हो । श्रसपत्न

समाधिरहित: श्रशात श्रसमाति

श्राठ श्रंगोंवाला मार्ग; श्राठ श्रंग ये हैं-सम्यक् ऋष्ट्रागिकमार्ग =

दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् ग्राजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति श्रौर सम्यक् समाधि । इसे 'मध्यमा प्रति-

पदा' भी कहते हैं

श्राश्रय; बौद्ध दर्शनमें श्रायतन दो प्रकारके हैं-श्रायतन श्राध्यात्मिक या श्रांतरिक श्रीर बाह्य। चतु,

श्रोत्र, घार्य, जिह्वा, काय श्रीर मन ये श्राध्या-

त्मिक त्रायतन हैं। श्रीर, रूप, रस, शब्द, गंध,

स्पर्श श्रीर धर्म ये बाह्य श्रायतन हैं।

उत्तम सत्य जो चार प्रकारका है-दुःख, दुःख-श्रार्थसत्य समुदय, दुःखनिरोध श्रौर दुःखनिरोधका मार्गे।

मल; प्रवाह श्रासव श्रहतका धर्म

श्राहेत

मध्यस्थता, तीसरा बोध्यंग उपेचा

उपोसथ = व्रतका दिन

श्रोघ = भवसागर; संसार-प्रवाह

श्रंत = श्रतिसीमा

ऋदिपाद = ग्रसाधारण चमता या दिव्य शक्ति

क्राय = मल

कुशल = पुर्यः सत्कर्म

कोश = पुनर्जन्म देनेवाला कर्म

छंद = राग

दान्त = जिसने इंद्रियोका सपूर्णतया देमन कर लिया है।

दौर्मनस्य = दुर्मनताः; मानसिक दुःखः

परिदेव = रोना-विलपना

पंचोपादान = पॉच श्रमिनिवेश, जो ये हैं — रूप, वेदना, सज्ञा,

संस्कार श्रीर विज्ञान ।

प्रतिपत्ति = मार्ग

प्रधान = प्रयत्न; निर्वाण् संबंधी श्रयत्न

प्रविचय = संग्रह; श्रन्वेषण

प्रवृज्या = संन्यास

प्रश्रब्ध = शाति; एक बोध्यंग

बोध्यग = निर्वाण-ज्ञानके श्रम, जो सात हैं—स्मृति, धर्म-

विचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि श्रौर उपेद्धा ।

मार = शैतान

रति = सुखोपभोगोके पदार्थों में श्रासिक

वितर्क = मिथ्या संकल्प विज्ञान = चित्तकी धारा

वीर्यं = उद्योग; मनोबल

वृषल = चाडाल

वेदना = इंद्रिय श्रीर विषयके एकसाथ मिलनेके बाद चित्तमें

#### बुद्ध-वाग्गी

जो दुःख-सुख ब्रादि विकार उत्पन्न होता है उसे वेदना कहते हैं।

व्यापाद = क्रोध

शासन = शिचा; धर्म

शास्ता = गुरु

शीलवत = अमण् संन्यासीके ऋाचार ऋौर वत

श्रावक = गृहस्थ

श्रोतावधान = श्रद्धा श्रौर प्रज्ञापूर्वक सुनना

समाहित = एकाग्र

संबोधि = परमज्ञान; मोत्त्ज्ञान

संयोजन = मनका बंधन

संज्ञा = इंद्रिय श्रौर विषयके एकसाथ मिलनेपर, श्रनुकूल-प्रति-कुल वेदनाके बाद 'यह श्रमक विषय है' इस प्रकारका

जो ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं।

स्कंघ = समुदाय